# Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha







पुस्तकालय हिर्देश



विषय संख्या १०,५६ RA
पुस्तक संख्या २०,७००

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से ग्रधिक समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

श्री इन्द्र विद्यावाचरपति र्उपकुलपति द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी पालय को दो हजार पुस्तकें सप्रेम भेंट RA 10.16 -11714 - सा

STATE STATE AND STATE FRANCE AND STATE OF THE PARTY OF TH

### पुरतकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ..... ८ न

आगत संख्या ३७ न १०

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

# ार नगणाकरण १६ = १ - १६ = ४









# BENARES SANSKRIT SERIES;

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

AND

G. THIBAUT, Pa. D.

No. 9.

### सांख्यकारिका।

नारायणतीर्थविरचितया चिन्द्रकाव्याख्यया गौडपादा-चार्यविरचितेन भाष्येण च सहिता।

THE SÂNKHYAKÂRIKÂ,

WITH AN EXPOSITION CALLED CHANDRIKA
BY NARAYANA TÎRTHA,

AND GAUDAPADACHARYA'S COMMENTARY.

Edited by Pandit Bechanarama Tripathi, PROFESSOR OF SANKHYA, SANSKRIT COLLEGE, BENARES.

#### BENARES:

Published by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co.

Printed at the Vidya Vilas Press, Benares.



1906.

SECOND EDITION



RA 10.16,NAR-S



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

#### स्चीपचम्। गणपाठः गोलप्रकाशः गंगालहरी गुरसारणी जातकतत्त्वम् तस्वदीष तकसंग्रहः. दत्तकमीमांसा धर्मग्रास्त्रसंग्रहः ( ग्रिला -) ) धातुपाठः धातुरूपावली नेषध चरित नारायगी टीका टाइप 0 8 परिभाषापाठः 0 पाणिनीयशिक्षा भाष्यसहिता प्रथम परीक्षा २ प्रथमपुस्तक हिन्दी प्रश्नभूषणम् (प्रश्न विचार का बहुत उत्तम प्रन्थ ) 8 बीजगणितम् (म० म० पं० सुधाकरक्रतिहैप्पणीसहित) मनोरमा शब्दरत्नसहिता (टाइप) 0 लघुकौमुदी टिप्पणीसहिता 8 लघुकौमुदीभाषाठीका 0 लक्षणावली २ लीलावती ( म॰ म॰ पं॰ सुधाकरकतीरे पणीसहित ) वसिष्ठसिद्धान्तः विष्णु सहस्रनाम शब्दरूपावली श्रुङ्गार सप्तराती समासचक्रम समासचिन्द्रका सरखतीकण्ठाभरणम् साङ्ग्यचन्द्रिका टिप्पणीसहिता 6 साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी Ę सिद्धान्तकीमुदी सिद्धान्तमुकावली दिनकरीटिप्पणीसहिता उपसर्गवृत्ति क्षेत्रकामुदी

C

क्षेत्रसंहिता

# BENARES SANSKRIT SERIES;

COLLECTION OF SANSKRIT WORKS

EDITED BY THE

PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE,

UNDER THE SUPERINTENDENCE OF

R. T. H. GRIFFITH, M. A., C. I. E.

AND

G. THIBAUT, PH. D.

No. 9.

## सांख्यकारिका।

नारायग्रतीर्थविरचितया चन्द्रिकाच्याख्यया गौडपादाचार्यविरचितेन भाष्येण च सहिता।

THE SÂÑKHYAKÂRIKÂ,

WITH AN EXPOSITION CALLED CHANDRIKÂ

BY NÂRÂYANA TÎRTHA,

6

0

२

8

AND GAUDAPÂDÂCHÂRYA'S COMMENTARY.

Edited by Pandit Bechanarâma Tripâthî,

PROFESSOR OF SÂNKHYA, SANSKRIT COLLEGE, BENARES.

#### BENARES:

Published by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co.

Printed at the Vidyâ Vilâs Press, Benares.

1905.

Registered under Act XXV. of 1867. (ALL RIGHTS RESERVED.)
SECOND EDITION.



## ॥ श्रीः ॥

## सांख्यचिन्द्रकागौडपादाचार्यकृतभाष्ययोर्भूमिका ।

अञ्चानध्वान्तभानुनिधिलानिजजनाघौघमक्षे छ्यानुस्तत्वज्ञात्नादिमूर्निजंगाति निज्ञलपापारतन्त्रचेण धृत्वा ।
ज्ञानात्मात्मानमताप्रतिहतकरणं सांख्यतत्त्वामृतानि
र्वाष्यान् स्वान् पाययित्वाऽकृत विश्वद्मतीन् यस्तमीडे महर्षिम॥१॥
पुरा किल कृत्सनं जगिन्नतान्ताज्ञानध्वान्तोपहतान्तःकरणं समीक्षमाणेन श्रीमहर्षिकपिलेना(१)ध्यात्मविद्याविभावसुं प्रकटियतुमीहमानेनातिगृढाशयसंक्षित्तसांख्यस्त्राणि विधायाप्यतृष्यता सुगमपरिपाटीं लोकोपकृत्ये समवलम्बमानेन तेन भगवता पडध्यायी सूत्रिता,
अथापि चातिसंक्षिप्तातिद्वकहाशयकपदानि सामान्यजनोपकाराक्ष-

<sup>(</sup>१) महर्षिः कपिलो ब्रह्मपुत्र आसीत्, "सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । कापिलश्चासु-रिश्वेन वोदः पञ्चशिखस्तथा ॥ सतिते ब्रह्मणः पुत्रा" इति । तथा "ग्रुक्ककृष्णगतिर्देवी यो विभर्ति हु-ताशनम् । अकल्मवः कल्मवाणां कर्ता क्रोधाश्रितस्त सः ॥ कपिलं परमर्षि च यं प्राहुर्यतयः सदा । अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवर्तकः" ॥ इति महाभारतोक्तेरग्नेरवतार इति सूचितम् । कर्द-मऋषेः पुत्रो देवहृत्यां जात इति भागवते । सांख्यप्रवचनभाष्यपारम्भे तु नारायणावतार इत्यभ्यधाः ाये, "नारायणः कपिलमूर्तिरशेषदुःखहानाय जीवनिवहस्य नमोऽस्तु तस्मै" इत्युक्तेः "अथात्राना-दिक्के शक्तमेवासनासमुद्रपतिताननाथदीनानुहिधीर्षुः परमकृपालुः स्वतः सिद्धज्ञानो महर्षिभगवान् क-पिलो द्वाविशतिसूत्रारयुपादिक्षत्. सूचनात् सूत्रमिति हि व्युत्पत्तिः, तत एतैः समस्ततत्त्वानां सक-लषष्टितन्त्रार्थानां सूचनं भवति, इतश्चेदं सकलसांख्यतीर्थमूलभूतम्, तीर्थान्तराणि चैतत्मपश्चभूता-न्येव, सूत्रषडध्यायी तु वैश्वानरावतारभगवत्कपिलप्रणीता, इयं तु द्वाविंशतिसूत्री तस्या अपि वीज-भूता नारायणावतारमहर्षिभगवत्कपिलप्रणीतिति वृद्धाः," इति सर्वोपकारिण्यां सांख्यसांक्षितसूत्रटीका-याम् । भाष्ये तु नारायणावतारभगवत्कपिलेन संक्षिप्तसूत्राणि द्वाविशतिसंख्यानि प्रथमं निर्मितानि तत्त्वसमासाख्यानि, अनन्तरं साख्यप्रवचनसंज्ञानि षडध्यायीरूपाणि सूत्राणि तेनैव भगवता निर्मि-तानि, तथा च भाष्यम्, "नतु तत्त्वसमासाख्यसूत्रैः सहास्याः षडध्याय्याः पौनरुक्त्यमिति चेत्र संक्षेपविस्तररूपेणोभयोरप्यपीनरुक्त्यात्, तत्त्वसमासाख्यं हि यत् संक्षिपं सांख्यदर्शनं तस्यैव प्रक-र्षेणास्यां निर्वचनमिति, अत एवास्याः षड्ध्याय्याः सांख्यपवचनसंज्ञा सान्वये"त्यादि ।

( 2 )

माणि सुत्राणि पर्याद्भः सुकुमारमति।भेर्वालैः शास्त्रतत्त्वं याथाध्येन कदाचित्र परिचीयेतेति तेषु विपुलद्यामाद्धानः सम्यग्विदितमह-र्षिकपिलाञ्चय ईश्वरकृष्णाभिधानो महामनाः कापिलसूत्राणां कृत्सनं सारभूतमर्थे सांख्यकारिकानामनिबन्धं विरचय्य तत्र प्रदर्शयामास. यद्यपि च निबन्धोऽयं सांख्यकारिकानामको वाचस्पतिमिश्रादिकत-ब्याख्यया न दुरवधाराभिप्रायको नापि चाध्ययनाध्यापनयोर्छप्तप्रचारः प्रत्युत सन्त्राधमध्येतुमध्यापितुं चाद्रियत एव तथापि सांख्यच-न्द्रिकानामकसांख्यकारिकाञ्याख्यां नूतनां किचित् सुगमां पर्याछा-च्य गौडपादाचार्य(१)कृतसांख्यकारिकाभाष्यमितप्राचीनतयात्याद-रणीयं चावबुध्य वाराणसेयसंस्कृतपदवीपरीक्षायां परीक्षणीयानवः न्धे वेनयोरिप संनिवेशिततास्तीति च विचार्य श्रीमत्प्रभुमहाशयव-रविद्वद्वर्यथीबोसाहिवसम्माति चावाच्य तत्पुस्तकसौलभ्यं संपिपाद-यिषुरहं काशिकसंस्कृतसीरीज्नामकपुस्तकश्रेगयां निवन्धद्वयमिद-ममुमुद्रम् विलोक्य चैनद् प्रन्थद्वयं सारासार्यवचारविशारदा वि-द्वांसः स्वयमेवैतद्गुणागुणावकलनं मुद्रगां विहितवतो मम परिश्र-मसफलतां च संविधास्यन्तीति शिवम्। यथार्थ्ये तु स वेद वेदवचनैयोंऽहर्निशं गीयते

किं ब्रूमो वयमस्य यस्य महिमा पारे गिरां राजते।

"श्रीगौडपादाचार्यस्य नारायणप्रसादतः प्रतिपन्नान् माण्डूक्योपनिषदर्थाविष्करणपरानपि स्रोका-नाचार्यप्रणीतान् व्याचिख्यासुर्भगवान् भाष्यकार्" इति माण्डूक्योपनिषद्राष्यटीकायामानन्दगिरिश्च ।

<sup>(</sup>१) गौडपादाचार्यश्च शंकराचार्यस्य परमगुरुरासीत्, तथा च गोस्वामिमण्डले सायंकाले पु-ष्पाञ्जलिप्रदानपूर्वकप्रणामाञ्जलिकरणसमयपय्यमानमभियुक्तपथम्, ''नारायणं पद्मभुवं विद्यष्टं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । न्यासं शुकं गीडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ श्रीशंकरा-चार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् । तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्महुरून् संततमा-नतोऽस्मि" ॥ इति । एवमुदन्तः श्वतिसमवचनादृद्धजाताच्छ्रूयते, कदाचित् स्वामिशंकराचार्यो मान ण्डूक्योपनिषदर्थे पिप्रच्छिषुर्गौडपादाचार्यमुपससाद, तत्समये च गौडपादाचार्यो हिमालयस्य गुहा-मध्यवात्सीत्, यदा तत्र शंकराचार्यो गत्वा माराङ्क्योपनिषदर्थमप्राक्षीत्, तदा गौडपादाचार्यः शं-करस्वामिनो योग्यतामवगन्तुकामो विष्णुसहसूनामपुस्तकं तस्मै प्रदायाचकथत्, एतद्व्याख्यां श्री-मान् विधाय मह्मं प्रदर्शयतु ततोऽहं माण्डूक्योपनिषद्रथे ते विदेष्यामीति, ततः शंकराचार्यो विष्णु-सहस्रनामभाष्यं रचयित्वा पुनस्तमुपगम्यैतद्भाष्यमदर्शयत्, ततश्च तेनातिप्रसन्नेन माण्डूक्योपनिष-द्व्याख्यास्वरूपा स्वोपनिबद्धा कारिका शंकरस्वामिने ददे, ऊचे च शंकराचार्यः, यदनयैव कारिकया माण्डूक्योपनिषदर्थेः सम्यक् ते स्फुरिष्यतीति ।

( 3 )

सत्यासत्यविचारणासु निपुणश्रक्षुःसहस्रं द्धतः सर्वे वस्तुचयं करामलकवद्यः सर्वशो वीक्षते॥१॥ प्रथममुद्रणमेतदभूदतो बुधजनः क्षमतामविशोधनम्। यदिह पुस्तकेमकमलम्भयसत् तद्गि भाष्यमिदं न परं शुमम्॥२॥

₹-

नं

₹,

7-

₹:

{ii-

11-

गौडपादाचार्यकृतान्यन्यान्यपि वसस्त्रभाष्यादीनि पुस्तकान्युपरुभ्यन्त इत्यादि कि वदन्ती वरीवर्त्तीति ।

पं॰ वेचनरामिवपाठी।

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

# सांख्यकारिका।

## नारायणकृतचिन्द्रकया सहिता।

श्रीगणेशाय नमः।

दुःख(१)त्रयाभिघाता-जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। दृष्टे सापार्था चे-त्रैकान्तात्यन्ततो ऽभावाद ॥ १ ॥

श्रीरामगोविन्दसुतीर्थपादकृपाविशेषादुपलभ्य वोधम् ।
श्रीवासुदेवादधिगत्य सर्वशास्त्राणि वक्तुं किमिप स्पृहा नः ॥ १ ॥
प्रकृति पुरुषं चैव नत्वाचार्यान् गुरूस्तथा ।
नारायणः सांख्यमुळे तन्ते सांख्यचन्द्रिकाम् ॥ २ ॥

तिद्दं शास्त्रं चतुर्व्यूहम् । हेयं हेयसाधनं हानं हानसाधनं चिति मुमुश्चीज्ञह्मासितत्वात् । तत्र हेयं सर्वप्रितिकूळवेदनीयतया दुःखम्, हेयहेतुः प्रकृतिपुरुषयोरिववेकः, हानं दुःखस्यात्यन्तिनृहुतिः परमपुमर्थः, हानहेतुः प्रकृतिपुरुषविवेकद्वारा शास्त्रम्, अतोऽत्र परमपुमर्थस्य खत प्रवेष्टत्वेन तदुपाये शास्त्रे प्रक्षावतामिष्टसाधनताज्ञानादवश्यं जिज्ञासा भवतीत्याह दुःखत्रयत्यादि, दुःखत्रयमाध्यातिमकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च, तत्रात्मानं शरीरमन्तःकरणं चाधिकृत्य यज्ञायते तदाध्यात्मिकं दुःखं वातिपत्तादि (२) प्रकोप-

<sup>(</sup>१) यद्यपि दु:खममङ्गलं तथापि तत्परिहाराथै त्वेन तदपघाती मङ्गलमेविति दु:-खश्रन्दीपादानं ग्रन्थादी न दीषायिति मूलकाराश्रयः।

<sup>(</sup>२) पादिना श्रेष्मग्रहणं तेषां प्रकीपी वैषम्यं तेन जत्मनेतच गारीरम्।

( ? )

जन्यं कामा (१) दिजन्यं च, तत्र भूतानि प्राणिनोऽधिकृत्य यज्ञायते तदाधिभीतिकं व्याघ्रचौराद्युत्थम, एवं देवाग्न्यादीनधिकृत्य
यज्ञायते तदाधिदैविकं दाहज्ञीतादिकृतं यक्षराक्षसविनायकग्रहाधावेशनिबन्धनं च, यद्यपि सर्वमेव दुःखं मानसमेव तथापि मनोमात्रजन्यत्वाजन्यत्वाक्ष्यां मानसत्वामानसत्वविभागः, तस्य दुःखत्रयस्याभिघातात्० असद्यसम्बन्धात् तद्दपघातके प्रकृतिपुरुषविवेकद्वारा
दुःखोच्छेदके हेती वक्ष्यमाणशास्त्रे प्रेक्षावतां जिज्ञासाभवत्येवेत्यर्थः।

यद्यपि वर्तमानं स्थूलं दुःखं द्वितीयक्षणे स्वयमेव नङ्क्ष्यिति, अतीतं तु नष्टमेव, तथाप्यनागतसूक्ष्मदुःखिनवृत्तौ तात्पर्यम् । अत्र य-द्यपि सत्कार्यवादे न ध्वंसप्रागभावरूपाभावस्तथापि निवृत्तिरत्र सू-क्ष्मक्रपस्यातीतावस्थत्वमेव (२) स्थूलस्वरूपाप्राप्तियोग्यत्वं वा । न चानागते मानाभावः, याविच्यत्तकालावस्थायिकार्यजननशक्त्या या-द्यचिचत्तसत्त्वमनागतदुःखानुमानात् (३)।

नजु तत्र शरीरदुःखस्थ रसायनादिसेवनात्, मानसस्य मनीइस्त्रीपानभोजनादितः, आधिभौतिकस्य नीतिशास्त्राभ्यासिनरत्ययस्थानसेवनादितः, आधिदैविकस्य मणिमन्त्रीषधादितो दृष्टोपायादेवीच्छेदो भविष्यतीत्याशयेनाशङ्कृते दृष्टे सति। दृष्टे प्रसिद्धीषधादिविषय एव जिज्ञासा० अपार्था अन्यथा सिद्धा (४) स्त्विति चेदित्यर्थः। निषधित नेति। एकान्तत्वं दुःखोच्छेदस्यावश्यकत्वम्।
अत्यन्तत्वं दुःखस्य पुनरजुत्पादस्तदुभयस्य दृष्टोपायादभावात्॥१॥

दृष्ट्रवातुश्रविकः स स्विशुद्धिसपातिशययुक्तः। तद्विपरीतः श्रेयान् च्यक्ताव्यक्तज्ञाविज्ञानात्॥ २॥

<sup>(</sup>१) मादिना क्रीधलीभमो इभयेर्थाविषाद विष्यादर्भनानां ग्रहणं तैर्जन्यम्।

<sup>(</sup>२) नन्वतीतावस्थसापि कटाचित् प्रादेशीवः स्यादिलाशङ्ग पचान्तरमाह।

<sup>(</sup>३) चित्तसंखमनागतदुःखजनकं भवितुमहित याविश्वनावस्थायिकार्यजननम्बति-म्लात् वहनिवद्, पर्ये दुःखं भवित्यति जनकाहरुवलात् पूर्वोहरुवदिति वा ।

<sup>(</sup>४) पके चित्रध विन्देत किसये पर्वतं व्रजेत्। इष्टस्यार्थस्य संसिद्धी की विदान् यत्नमाचरेत्।

#### ( ३ )

नन स्वर्गस्य दुःखासम्मिन्नत्वा (१) दयस्तत्वाच्च तद्धेतुज्यो तिष्टोमादिक एव जिल्लासा भविष्यात तत्राह दृष्टवदिति। गुरुमुखाद-जुश्रयते इत्यनुश्रयो वेदः कर्मकाण्डकपस्तेन प्रोक्ती ज्योतिष्टोमादिराः नुश्रविक उपायो दृष्टवत्० औषधादिवत् । अत्र हेतुमाह स हीति। हि यतः । अविश्व द्विरङ्गवैगुण्यं न हिंस्यादिति शास्त्रनिषिद्वहिंसा च । अन्ततो वृक्षपत्रादिच्छेरानामग्निसान्निध्यात् श्चरजन्तुनाशादेश्च स-म्भवात् । अतो दुःखहेतुरेव । क्षयेति तत्कर्मणः फळस्य क्षयित्वेन नात्यन्तदुःखोच्छेदकत्वम् । क्षयानन्तरं दुःखोत्पत्तेरित्पूर्थः। अतिययेति तत्राप्याधिक सुखिद्दीनात् । ईष्यामषी इयां स्वीयो दःखीत्कर्ष पवाति-श्चय इत्यर्थः । नतु ( २ ) विधिसंस्पृष्टस्य निषेधविषयत्या विरुद्धत्वा-त्। अन्यथा विधिनिषेधाधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिसमावेशदोषप्रसङ्गादाह-वनीयविधिः (३) पदमहोमिमव " न हिंस्या" दित्यादिनियेधी "ऽग्नीषोमीयं पशुमालभेते" त्यादिविधिविषयां यागीयहिंसां परिहत्य प्रवर्त्तत इति यागीयातिरिक्तिं सैव पाएं न यागीयेति चेन्न । हिसा-यां विध्याधीनेष्टसाधनत्वस्य निषेधाधीनानिष्टसाधनत्वस्य च स-मावेशसम्भवात् पशुवधप्रयुक्तस्याल्पानिष्टस्य वित्तव्ययायासादिसा-ध्यदुःखस्येवाभ्युपगमेन कतुसाध्यमहाफलार्थितया प्रवृत्तेहपप्नत्वे-न विधिनिषेधाधीनप्रवृत्तिनिवृत्तिसमावेशदोषाणामनवकाशात । पान प्रमेव हिसिधातुपद्वाच्या यागीयापि हिंसोति तद्विदितज्योतिष्टोमा-विकमविशुद्धमेव । अत एवोक्तं भारते पितापुत्रसंवादे "ताततदव-हुशोऽभ्यस्तं जनमजनमान्तरेष्वपि । तयीवर्ममधमाङ्यं न सम्यक् प्र-तिभाति मे" ॥ इति । अधिकमस्मत्कृतयोगसूत्रव्याख्याने १ जुसंधेय-म् । तद्विपरीतः श्रेयाम्, द्रष्टानुश्रविकाद्भिन्न उपायः शास्त्रेकगम्यात्म-साक्षात्करः श्रेयान्, ऐकान्तात्यन्तिकदुःखोच्छेदश्रमः। सकस्माद्भव-ति तदाह व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादिति । व्यक्तं भूतादि अव्यक्तं प्रधा-नम्, ज्ञः पुरुषः, एषां विविच्य ज्ञानाद्भवतीत्पर्यः। अयमाभिप्रायः। आ-त्मानात्मविवेकसाक्षात्कारात् कर्तृत्वाद्यखिलाभिमाननिवृत्त्या तत्का-

-17

T-

ो-

স-

रा

ते,

य-

बू-

न

11-

ri

্ব-

₹-

₹-

ब्रे-

11

ਜ-

1न

<sup>(</sup>१) यत दुःखिन संभित्रं न च प्रसमनन्तरम् । अभिलाषीपनीतं च तत् सुखं खः-पदास्यदम् ॥ इत्यादिप्रमाणात् ।

<sup>(</sup>२) मीमांसकप्रयः।

<sup>(</sup>३) श्राइवनीयं नुहीतीति ।

(8)

र्थरागद्वेषधर्माधर्माद्यनुत्पादात् पूर्वोत्पन्नकर्मणां (१) चाविद्यारागा-दिसहकार्युच्छेद्रकपदाहेन विपाकानारम्भकत्वात् प्रारब्धसमाण्य-नन्तरं पुनर्जन्माभावेन त्रिविधदुःखात्यन्तिनवृत्तिकपो मोक्षो भवती-ति तादशसाक्षात्कारहेतौ मननाख्यविचारकपे शास्त्रे प्रेक्षावतां जि-श्वासा भवस्येवेति॥२॥

> मूलपक्तिरिवक्तित-मेहदाद्याः पक्तितिकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न पक्तिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ ३॥

व्यक्ताव्यक्तञ्चानां स्वरूपं द्शीयतुं लक्षणमाह मूलप्रकृतिरिक्ति । मूलप्रकृतिः सर्वजनिका प्रकृतिरज्ञन्या तथा चाजन्यत्वे सितं जनकत्वं प्रकृतित्वम्। अव्यक्तमुक्ता व्यक्तं द्विविधमाह महदाद्या शति । महत्तत्व्वहङ्कारपञ्चतन्मात्राणि प्रकृतिविकृतयः । तत्त्वविभाजकोपाध्यविद्यल्ञजनकत्वे सितं जन्या इत्यर्थः । षोडशक इति । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चाकाशादीनि महाभूतानि च विकार इति । तत्त्वविभाजकोपाध्यविद्यल्ञाजनकत्वे सितं जन्य इत्यर्थः । पुरुषस्तत्सर्वभोका न प्रकृतिने विकृतिः । अजनकत्वे सत्यजन्य इत्यर्थः । आद्यविशेषणेत प्रकृतिने विकृतिः । अजनकत्वे सत्यजन्य इत्यर्थः । आद्यविशेषणेत प्रकृतिने विकृतिः । अजनकत्वे सत्यजन्य इत्यर्थः । आद्यविशेषणेत प्रकृतिनिरासः । द्वितीयेनातीन्द्रिय (२)सामान्यादिनिरासः । तन्देवं पञ्चविश्वतित्त्वान्युक्तानि । सेश्वरसांख्यनये तु पुरुषपदेनैवेश्वरस्थापि प्रहणं मायापदेन चेश्वरसङ्कृत्य प्रवोच्यते जीवाहष्टं वाश्वअविद्याश्वते च जीवभ्रम प्रवोच्यते नान्यत् । अतो न तद्कथनकृता न्यूनतेति सङ्क्षेपः ॥ ३॥

<sup>(</sup>१) संचितकर्मणाम्।

<sup>(</sup>२) वतीन्द्रियं महत्तत्वादि तित्रष्ठसामान्यस्य जन्यत्मेव । महत्तत्वस्य यया जन्य-रवं तथा तस्यापि सांस्थमते जन्यतमेव । नैयायिकमते यथा जातिर्नित्या तथा सांस्थमते न किंतु दिविधाः पदार्थाः सामान्या विशेषाय यथा मृत्तिका सामान्या घटय विशेषः॥

( 9 )

दृष्टमनुमानमाप्तत-चनं च सर्व्त्रमाणीसद्धत्त्रात् । त्रितिधं प्रमाणीमष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥

111-

त्य-

ती-

ज़-

ति

TB

1

Ì-

1-

FF

*न*ः <del>१</del>-

1-

11

घ-

ति

तत्त्वान्युक्तानि तेषां सिद्धिः प्रमाणेन भवति न चैकप्रमाणेन सर्वेषां तत्त्वानां सिद्धिः सम्भवति तथा च प्रमाणवहुत्वमुचितं तत्र कानि प्रमाणानि कियन्ति चेत्यत आह इप्टमिति । इप्टं प्रत्यक्षम् । अ-नुमानमनुमितिकरणं लिङ्गपरामर्शः । आप्तवचनं ग्रव्हप्रमागाम् । उक्तं कपिलेन भगवतेत्यर्थः । कुतः सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् । सर्वैः प्र-माणैः प्रमातृभिः पतञ्जलिप्रभृतिभिः सिद्धत्वात् प्रत्यश्चानुमानागमाः प्रमाणानीति स्वीकृतत्वात् । उपमानादिकं तु न सर्वप्रमाणसिद्ध-मिति भावः। यद्यपि वैशेषिकैः शब्दो नाभ्युपेयते तथापि ते न प्रमा-तार इति भावः। एवमन्येऽपि प्रत्यक्षाद्यवलपन्तो न प्रमातार इति बोध्यम् । उपमानस्यान्तर्भावो यथा गवयपदं गवयवाचकम्, असति वृत्त्यन्तरे तत्र प्रयुज्यमानत्वादिति । एवमर्थापत्तेरिप । यथा पीनो-देवदत्तो दिवा न भुङ्कं इत्यत्रायं रात्रिमोजी दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वादिति (१)। अनुपलिधस्तु प्रत्यक्षसहकारिग्गी न स्वतो मानम् । ऐतिह्यसम्भवावापि (२) शब्द एव (३)। चेष्टात्व (४) नुमान प्वेतिं सङ्क्षेपः। प्रमेयेति । हि यतः प्रमाणादेव प्रमेयाणां सि-द्धिरतः प्रमाणं त्रिविधमिष्टमित्यर्थः ॥ ४॥

> मितविषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम् । तिल्लङ्गलिङ्गिपूर्वक-माप्तश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१) यः दिवा अभुञ्जानले सति रात्रिभीजी न भवति नासी पीनी यथा उपवासी।

<sup>(</sup>२) यचादणपवकृतं प्रवादमाविमिति ही चुव बा द्रश्येति इं यथे ह वटे यचः प्रतिव-सतीति । सभावनु यथा खाया द्रीणाळकप्रस्थाद्यवगमः ।

<sup>(</sup>३) चन्तर्भवत इति श्रेष:।

<sup>(</sup> ४ ) डिताडित प्राप्तिपरिडारार्थी किया चेटा।

### ( 年 )

प्रमागानां लक्षणान्याह प्रतिविषयेति । प्रतिविषयो नियत-विषयो ऽध्यवसीयते निश्चीयते उनेनेति प्रतिविषयाध्यवसाय इन्द्रि-यम् । चक्षरादीनां कपादिविषयकत्वनियमान्नियतविषयकत्वम् । नन कारणेन मेघादिना कार्यस्य वृष्ट्यादेक्वीनं कार्येण धूमादिना कारणस्य बह्नचादेकीनं न प्रत्यक्षम, तथा च ते (१) केन प्रमागीन जनियतव्ये तत्नाह त्रिविधिमिति। तथा चानुमान एव तयोः प्रवंशः। तथा च गौतमसुत्रम् । "अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेपव-त् सामान्यतो इष्टं चे"ति । तत्पूर्वकं व्याप्त्यादिप्रत्यक्षपूर्वकम् । पूर्ववत् कारणेन कार्यानुमानम् । देषवत् कार्येण कारणानुमानम् । सामान्यतो इष्टं कार्यकारगान्यालङ्गकम्, यथा वायुपनीतचम्पक भागो रूपादिमान गन्धादिति । त्रितयसाधारणमनुमानलक्षणमाह तां छुङ्गेति, तस्य साध्यस्य छिङ्गं (२) व्याप्यम, छिङ्गं यत्र विद्यते स लिङ्गी ब्याप्यवान् पक्षः, पूर्वे कारणं यस्य प्रत्यक्षस्य तत् तथा, तथा च साध्यव्याप्यविशिष्टं (३) पश्चमत्यक्षं विह्नव्याप्यधूमवान् पर्वत इत्याद्याकारः परामशीं ऽनुमानम् । अनुमितिकरगात्वादित्यर्थः । श-व्दलक्षणं वक्तुमाह आप्तवचनमिति, आप्तं च तद्वचनं चेत्याप्तवचन-म्, आकाङ्काऽऽसत्तियोग्यतातात्वर्यवत् पदकदम्बकम्, लक्ष्यनिर्देशो ऽयम, आप्तश्रुतिरिति लक्षगाम, प्रकृतवाक्यार्थगोचरयथार्थज्ञानवा-नाप्तः, श्रयत इति श्रुतिवीक्यम्, तथा चाप्तोक्तवाक्यत्वमिति लक्षणं प्राप्तम, शुक्रवालकादियणार्थवाक्ये तु सेश्वरसांख्यमते ईश्वर एवा-प्तः, अन्यमते तु तन्न प्रमाणमिति संक्षेपः । वस्तुतस्तु तन्मते (४) इन्द्रियादिकं न प्रमागुं कि त्विन्द्रियादिजन्या वृत्तिरेव, तथाहि अ-विसंवादिश्चान (५) मनिधगततत्त्वबोधो वा प्रमा तत्करणं तस्या अ-योगव्यवच्छेदेन (६) संबन्धि तदेव प्रमाणसामान्यलक्षणम् । तत्रे-न्द्रियसंचारमार्गेण बाह्यवस्तुसंबन्धाचिचत्तस्येन्द्रियसंनिकृष्टार्थविद्रो-षावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं यथा घटा प्रयमित्यादि । गृहीतन्या-

<sup>(</sup>१) जाने।

<sup>(</sup>२) यथा वह्नादेर्भूमादि।

<sup>(</sup>३) साध्यव्याप्याभ्यां विशिष्टम्।

<sup>(</sup> ४ ) निरीश्वरसांख्यमते।

<sup>(</sup>४) यथार्थज्ञानम्।

<sup>(</sup>६) भवश्वसम्बन्धन।

( 9 )

मिकेन हेतुना साध्यविष पक्षे ज्ञायमानेन साध्यविषया वृत्तिरनुमानं यथा पर्वतो विद्वमानित्यादि । आप्तोक्तेन शब्देन श्रोतुस्तत्तद्यांकारा वृत्तिरागमः, यथा " स्वर्गकामो यजेतेति" वाक्यात् स्वर्गकामनाव-ता यागः कार्य इति । अत्र सर्वत्र पौरुषो वोधः फलं येन जानामी-त्यादि व्यहरति जन इत्यास्तां विस्तरः । कारिकार्थस्तु प्रतिविषयां-ऽध्यवसीयते निश्चीयतं विपयीिक्रयतं उनेनेतीन्द्रियजन्यवृत्तिक्षपं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । लिङ्गिलिङ्गपूर्वकं स्व (१) ज्ञानद्वारा हेतुपक्षजन्यसाध्यज्ञानमनुमानस् । आप्तश्चितः, आप्तयन्त्रेन शब्दो वोध इति ॥ ५॥

सामान्यतस्तु दृष्टा-दतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् । तस्मादिष चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥ ६ ॥

इदानीं प्रमाणत्रयविषयानाह सामान्यतास्त्विति, सामान्यत इति पष्ठचन्तात् निसः, तथा चेन्द्रिययोग्यस्य सर्वस्याऽपेक्षितस्याऽ-नपेक्षितस्य च इष्टात् प्रत्यक्षादेव सिद्धिः, तेन पृथिन्यादीनां प्रत्यक्षा-देव सिद्धिरिति मावः। अतीन्द्रियाणां प्रकृत्यादीनां सिद्धिरनुमाना-त, यथा महत् तत्त्वं सकारणकं कार्यत्वाद् घटविदिति, कारणान्तर-बाधात् प्रकृतिसिद्धिः, न च पुरुष एव जनको ऽस्तु तस्यापरिणामि-त्वेनाजनकत्वात्। तस्मादिष (२) पराक्षमतीन्द्रियं यागस्वर्गसायन-त्वादि, आप्तागमात्, शब्दप्रमाणादित्यर्थः॥ ६॥

> अतिद्रात् सामीप्या-दिन्द्रियद्यातान्मनोऽनत्रस्थानात् । सौक्ष्म्याद्वचत्रधाना-दिभभवात् समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥

ন-

द्र-

ना

ोन

: 1

व-

व

ाह

स

था

ति श-

न-

शो

ET-

ाणं

11-

3)

अ-

अ-त्रे-

शे-

TI-

<sup>(</sup>१) व्याप्तिः खगन्दार्थः।

<sup>(</sup>२) भनुमानादिप।

( 6 )

ननु प्रक्रत्यादी प्रत्यक्षमेव कथं न प्रवर्तत इत्याकाङ्कायां प्रत्य-श्र विघटकान् (१) हेत्नाह, अतिदूरादिति, प्रत्यक्षं न प्रवर्तत इति होषः, अत्यूर्ध्वगतः पश्ची न हश्यते दूरत्वदीपात्, दोषश्च कचित् कश्चिदेव० अन्यथा सूर्यादिमण्डलद्श्चेनं न स्यादिति । चश्चुगौल-गतः कर्प्रादिरतिसामीप्यान्न गृह्यते, अत्नाप्यतिपदस्यान्वयः । इ-निद्वयं गोलकं तस्य घातान्नाशात् । मनोऽनवस्थानात्, व्यासङ्गेन (२)तिदिन्द्रियसंयोगाभावात् (३)।सीक्ष्मादिन्द्रियायोग्यत्वात् । व्यव-धानात् कुड्यादेः । आभभवो चलवत्सजातीयसंबन्धो यथा सौरा-लोकाभिभवाच्चन्द्रभा न गृह्यते । समानाभिहारः समगुणानां मि-श्रग्णं यथा माहिषादिदुग्धे पतितं गव्यदुग्धं न गृह्यते ॥ ७ ॥

> सौक्ष्म्यात् तदनुपल्लिध-निभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः। महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसक्ष्पं विक्ष्पं च ॥ ८॥

नन्वेषामन्यतराधीनः प्रत्यक्षाभाव इति भवदीयं मतं तन्न युक्तं प्रकृत्यादीनामभावानवन्धन एव स भविष्यतीत्यत्राह सौक्ष्म्यादिति । सौक्ष्मान्निरवयवद्रव्यत्वेनोन्द्रयायोग्यत्वात् तेषां प्रकृत्यादीनामनु- एकम्भो न प्रकृत्याद्यभावात्, कुतः, कार्यतस्तदुपलब्धेः कार्येण तेषां सिद्धेः, कार्यलङ्कतत्वनुमानस्यावाधितत्वादिति भावः । किं कार्यतत्र्वाह महदादीति, आदिपदादहंकारपश्चतन्मात्राणि गगनादयश्च । तत्र सक्षपं महत्तत्त्वादिसप्तकं तत्त्वविभाजकोपाध्यविच्छन्नजनकन्त्वात् (४) विक्षपं गगनादि ताहशाजनकत्वात् (५)। एतत्कथनं कार्याणां विवेकज्ञानाय, सारासारविवेकनात्मतत्त्वज्ञानजिज्ञासाद्धारा

<sup>(</sup>१) प्रत्यचप्रविन्यतिवस्यकान्।

<sup>(</sup>२) मनमोऽन्येन्द्रियसंयोगेन ।

<sup>(</sup>३ तेन प्रत्यच जनकेन्द्रियेण सह संयोगाभावात्।

<sup>(</sup>४) तत्त्विभाजकीपाध्यविक्तिन्न नकलं यथा प्रकृती वर्तते तथा तत्त्विभाजकी-पाध्यविक्तिन्न नकलं सहत्तत्त्वादिषु सप्तसु।

<sup>(</sup> ५) तत्त्वविभाजकोपाध्यविक्तमाजनकत्वात्।

(9)

साधर्म्यवैधर्म्यप्रकारककार्यतत्त्वज्ञानस्य कैवल्योपयोगित्वादित्यग्रे स्फुटीभविष्यति॥ ८॥

> श्रसदकरणादुपादा-नग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् । शक्तस्य शक्यकरणात् कारग्रभावाच सत् कार्यम् ॥ ९ ॥

नतु तार्किकनये (१) सतोऽसज्जायते तथा च यावत् कार्य न जातं तावत्पर्यन्तं कारगास्य प्रमाणाभावेनाऽसत्त्वापत्तिः, तथा च कथं पश्चादिप तस्य (२) सत्त्वं स्यात, निह कार्येणासतः सत्त्वं क-र्तु शक्यते, तत्राह, असदिति । कार्यं कारणव्यापारात् प्रागपि सदेव न तु तद्।नीमसत्, अत्र हेतुमाह, असदकरणात् (३), असती नृ-श्टङ्गतुरुयस्य प्रागविद्यमानस्योत्पादनासंभवात्, अन्यथा नृश्टङ्गस्या-पि करणापत्तेः (४), असत्त्वाविद्यापात् । हेत्वन्तरमाह० उपादान-ब्रह्णात, उपादानं समवायि कारगां तस्य कार्यार्थना ब्रह्णात, यथा दध्यर्थी० क्षीरमुपादत्ते नान्यत, यदि चासत् कार्यं स्यात् तर्हि दध्यर्थी । उदकस्योपादानं कुर्यात, न च कुरुते, तस्मादुपादानग्र-हणाद्पि ज्ञायते कारणे कार्यमस्तीति । हेत्वन्तरमाह सर्वसंभवाभा-वात, लोके यद्यस्मिन्नस्ति तदेव तस्माज्ञायत इति वक्तुं शक्यं मृ-दादिश्य पव घटादिदर्शनात, यदि चासत् कार्ये स्यात् तदा तत् सर्वे सर्वत्र संभवेत्० असत्त्वाविशेषात्, न च यत्र यस्य प्रागभावो-5स्ति स एव तत्र जायत इति वाच्यम, तन्त्वनुत्पाददशायां पटशा-गभावः कुत्र स्यातः, न च काल इति वाच्यम्, प्रागभावस्य क्रियावि-रहेगा तन्तावागमनविरहे तन्तुवृत्तित्वं न स्यात, न (५) चाधि-

ıi

र्भ

**5**-

τι

ती-

<sup>(</sup>१) सतः कारणात् परमाखादरसत् कार्यं द्वायुकादि जायत द्रवर्यः ।

<sup>(</sup>२) कारणसा

<sup>(</sup>३) विमतं कार्यं कारणव्यापारात् प्रागिप सद मिततुमईति ॰ उत्पाद्यमानलाद य-देवं तदेवं यथा तिलेषु तैलम्, न यदेवं न तदेवं यथा नरिवषाणिमिति ।

<sup>(</sup>४) उत्पादनापत्ते:।

<sup>(</sup> ५) भभावीऽधिकरणखरूप इति प्रभाकरमतं निराकरीति नेति।

( 90 )

करणतन्त रूप पव प्रागभावः, तर्द्धाधिकरगात्वाविशेषत्वाद् घटाहि-प्रागभावकपतापि (१) स्यात, न च पटनिकपितकारणत्वं नियाम-कम्, असतः पटादेनिकपकत्वादिधमसिभवात्, तद्सतारसंबन्धा-त (२) निरूपकत्वादेर्निरूपकत्वस्वरूपत्वे तु तद्दोषतादवस्यम्, कारण कार्यासत्तायां त (३) निकपितकारणता मृद्येव नान्यन्नेति नियामकाभावादित्याद्यन्यत्र विस्तरः । हेत्वन्तरमाह शक्तस्य शक्य-करणादिति, कार्यशक्तिमत्त्वमेवोपादानत्वम्, अन्यस्य (४) दुर्वच-त्वात, शक्तिश्च कार्यस्यानागतावस्थैव अर्थान्तरत्वे तस्याः कार्यासं-बक्रत्वे० अव्यवस्था ( ५ ) संबद्धत्वे नासता संबन्ध इति शक्तस्य शक्यकरणादपि सत् कार्यमित्यर्थः । हेत्वन्तरमाह कारणभावाचे-ति, "तद्धेदं तर्द्धाव्याकृतमासी" दित्यादिश्चेतकत्पत्तः प्रागपि कार्य-कारणाभेदश्रवणेन कार्यस्य कारणात्मकत्वाद्पि सत् कार्यम्, अस-त्त्वं हि सदसतोरभेदानुपपत्तेरित्यर्थः, अपिच लोके यदात्मकं कार-णं तदात्मकं कार्यमिति इष्टं यथा कोद्रवेश्यः कोद्रवा बीहिश्यो बीह्यो जायन्ते यदि चासत् कार्य स्यात् तदा कोद्रवेश्यो बीही गां बीहि भ्यश्च कोद्रवाणामुत्पत्तिः स्यात्, न च दश्यते, तस्मात् कार्य-स्य कारणात्मकत्वादिषसत् कार्यमिति, न च तर्हि कार्यस्य नित्यत्व-प्रसत्त्वा सामग्रीवैयर्थ्यमङ्ग इति वाच्यं सामग्रचा अभिव्यत्त्वर्थः त्वात, न चाभिन्यक्ते रापि जन्यत्वे सत्कार्यवादवाधः स्यात, नित्यत्वे सदैवाभिव्यक्तिः स्यात, तस्या अप्यभिव्यक्त्यपेक्षायामनवस्थाप-त्तिरिति वाच्यम, व्यवहारोपयोगितत्तत्कार्याभिव्यक्तेस्तत्तत्कार्यनि-ष्ट्रसत्त्वगुणकपतया नित्यत्वेऽपि तमसा प्रतिबद्धत्वान्न व्यवहारोपयो-गित्वम्, अभिव्यञ्जकसामग्रचा तूत्तेजकेन मणे (६) रिव तमसः प्रतिः

<sup>(</sup>१) नियामकाभावादित्यभिपाय:।

<sup>(</sup>३) तेजिसिमिरयीरिव।

<sup>(</sup>३) तत् कार्यम्।

<sup>( 8 )</sup> श्रातिरहितस्य।

<sup>(</sup>५) षसंवद्धलाविशिषेण सर्वेखात सर्वे संभवेदित्यव्यवस्था, यथाद्वः संख्यहदाः, पसावाज्ञास्य संवसः करणैः सत्त्वसङ्किः। ष्रसंवद्धय चीत्पत्तिमिक्कतो न व्यवस्थितिः। श्रितं । प्रयोन्तरस्य सत्वात् कार्यस्य घटादेरसत्तात् सदसतीरसंवसादव्यवस्थिति वा,।

<sup>(</sup>६) कारणीभ्ताभावप्रतियोगिलं प्रतिवस्वकलं कार्यानुकूलधर्मविघटकलं वा, त-या च कारणीभृती योऽभावी मण्यभावसस्य प्रतियोगी मण्यसस्यागिननिष्ठदाइदपकार्य-स्य प्रतिवस्वकलिति भाव:, प्रतिवस्वकस्य प्रतिवस्वकलमुक्तेजकलम्।

### ( 88 )

वन्धाद्वचवहाराक्षमत्वमिति, सामग्रचा उत्तेजकत्वमात्राङ्गीकारात् सत्कार्यवादवाधाभावात्, तस्मात् कार्यकारणयोरभेदेऽपि व्यवहार-क्षमता कार्यात्मनाभिव्यक्तस्यैच नान्यथा, अतो न कोऽपि दोष इत्या-स्तां विस्तरः॥ ९॥

> हेतुमद्गिसम्ब्यापि सिक्तियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् । सावयवं परतन्त्रं ब्यक्तं विपरीतमब्यक्तम् ॥ १०॥

तत्र पूर्वस्थामार्थायां महदादि कार्य प्रकृतिविद्धपं सद्धपं चेत्युक्तम, तिद्दानीं विशिष्य झानाय दर्शयति हेतुमदिति। व्यक्तं महदादि पृथिव्यन्तं त्रयोविद्यातिसंख्यं हेतुमत्, हेतुः कारणं यस्याविर्भावे तद्धेतुमत्, कदाचिदाविर्भावशीलम्। अनित्यं कदाचित् तिरोभावशीलम्। अव्यापि० असर्वगतं विभुत्वे किया न स्यात् । सिक्तयं
प्रवेशादिकियावत्, बुद्ध्यादयो होकं देहं त्यक्त्वा देहान्तरं प्रविशनित । अनेकं प्रतिपुरुषं भेदात् सजातीयभेदवत्, तत्त्वं (१) चात्र स्वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्याभावसमानाधिकरणतत्त्वविभाजकोपाधिमत्त्वम् (२), याति (३) चेदं महदादिषु महदादिप्रतियोगिकान्योन्याभावेन (४) महदन्तरादी महत्त्वादेः समानाधिकरणत्वात्, प्रकृतौ
तु न याति प्रकृत्यन्योन्याभावस्य प्रकृतावस्त्वात्, पुरुषे सत्त्वेऽपि
तत्र प्रकृतित्वाभावात्, पुरुषेऽतिव्याप्तिवारणाय तु क्रिगुणत्वे सतीति
विशेषणीयम्, अथवानेकत्वं सर्गभेदेन भिन्नत्वम्, सर्गद्वयसाधारण्याभाववदिति यावत्, तेन नान्यत्रा(५)तिव्याप्तिः । आश्रितं वृत्तिमत्, (६) यथा महत्त्त्वं प्रधाने० अहंकारो बुद्धौ पञ्च तन्मात्राण्य-

r-

₹,

ते ा-

T-

i -य

Ì-

Ì-

1-

.

ìì

ì

ľ:,

त-

<sup>(</sup>१) सजातीयभेदवत्त्वम् ।

<sup>(</sup>२) खत्रवि न महत्त्वादिसस्याययी महदादि: स प्रतियोगी यस ताहको यी-ऽन्योन्याभावस्तरसमानाधिकरणी यसच्वितभाजकोपाधिसाहक्रोपाधिमत्त्रम् ।

<sup>(</sup>३) समरवेति लच्चणं घटत इत्यर्थः।

<sup>(</sup>४) सह। (५) पुरुषादी।

<sup>(</sup> ६ ) इतितानियामकसंवन्धेन ।

( १२ )

हंकारे भूतानि तन्मात्रेषु, एवं यथासंभवमृद्धम्। छिङ्गं छिङ्गयित ज्ञापयतीति छिङ्गमनुमापकम्, भवति हि कार्यमिदं कारणस्याव्यक्त-स्यानुमितिजनकं भोग्यत्वाद् भोक्तुः पुरुषस्य चानुमितिजनकम्। सावयवम्, अवयवैर्गुणैर्युक्तम्। परतन्त्रं साक्षात् परम्परया वा प्रकृः त्यश्चीनस्त्रक्षपपरिणामकं (१) भवति। पतद्वेश्वम्यं प्रकृतावाह विप-रीतिमिति, अव्यक्तं प्रकृतिः, विपरीतमहेतुमत् कारणत्वविश्चान्तेस्त-ते (२) वाङ्गीकारात्। नित्यम्, अनुत्पत्तिश्चर्मकत्वात्। व्यापि सर्व-गतत्वात्। निष्क्रयं शान्तादिक्रियाशून्यत्वात्। एकं सजातीयभेद-शून्यम्। निराश्चितं कारणशून्यत्वात्। अछिङ्गं कारणानुमापकम्, ते-नास्य पुरुषानुमापकत्वेऽपि न हानिः। निरवयवम्, अकारणकत्वा-त्।स्वतन्त्रं कार्ये स्वयं समर्थत्वात्।यद्यप्येते धर्माः पुरुषस्यापि तथापि गुणवन्त्वे सतीति विशेषणीयम्, तेन न तत्रातिव्याप्तिरिति संक्षेपः॥१०॥

त्रिगुग्गमिननेकि निषयः
सामान्यमचेतनं प्रसन्धिम ।
न्यक्तं तथा प्रधानं
तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ ११ ॥

पवं व्यक्ताव्यक्तयोवें रूप्यमुक्ता सारूप्यमाह त्रिगुणमिति । व्यक्तं महदादि तथा प्रधानं प्रकृतिः । त्रिगुणं सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा यस्य तत् त्रिगुणं तत्र प्रकृतेर्गुणत्रयसाम्यावस्थारूप्यात्, महद्गदेश्च प्रकृतिकार्यत्वेन गुणांसंवन्धात् । अविवेशिक प्रकृत्यभित्रम्, तत्र महदादेः प्रकृत्यभित्रत्वं कार्यकारणयोरभेदात्, प्रकृतस्तु स्वत प्व । विषयः ज्ञानभित्रः, न तु योगाचारमतवज्ज्ञानाकारः, तथा सद्येकस्य बहुभोग्यता न स्यात्, ज्ञानस्य तत्तदीयस्य तत्तत्पुष्य-मात्रवेद्यत्वात् । सामान्यं गुणवत्त्वेन तुष्यम्, अथवा भोग्यत्वेन सर्व-पुष्पाणां पण्यस्त्रीवत् तुष्यम् । अचेतनं स्वप्रकाशचेतनाद्धित्रम्, अन्वभासकत्वात् । प्रसवधर्मि, प्रसवोऽन्याविभीवहेतुत्वं धर्मो यस्य

<sup>(</sup>१) महदादीनां यत् खरूपं कार्यात्मना परिणामय तदुभयं प्रक्रत्यधीनिमत्यर्थः।

<sup>(</sup>२) अव्यक्त एव।

#### ( 93 )

ताइशम, यस्माद्युद्ध्यादिकमहंकारादिकं प्रसूते प्रधानं तु बुद्धि प्रसूते तिददं सर्वे व्यक्ताव्यक्तयोः साक्ष्यमुक्तम् । अधुना व्यक्ताव्यक्तयोः पुरुषस्य च साधम्ये वैधम्ये चाह तिद्वपरीतस्तथा च पुमानिति, ताभ्यां व्यक्ताव्यक्ताभ्यां विपरीतो विक्रपः, निर्गुणत्वात्, निर्विषयत्वात्, निःसामान्यत्वात्, चेतनत्वात्, अप्रसवधर्मित्वाध्व, तथा
चाव्यक्तसक्षपोऽप्यहेतुमत्त्वादिना, पवं व्यक्तसक्षपोऽप्यनेकत्वसंख्ययेति भावः ॥ ११ ॥

मीसमीतिविषादात्मकाः मकाशमद्योत्तीनयमार्थाः ।
अन्योन्याभिभवाश्रयजननिमथुनदृत्त्तयश्च गुगाः ॥ १२ ॥

तिगुणामित्युक्तं तत्र किमात्मका गुणाः किमर्थाः किंप्रवृत्तयश्च तत्राह पीत्यप्रीतीति । गुणाः सत्त्वरज्ञस्तमासि यथासंख्यं प्रीत्यादि-कृपाः, तत्र प्रीतिः सुखम्, उपलक्षणमार्जव (१) माद्वेवहीश्चद्धाक्षमा-जुकम्पाज्ञानादीनाम् । अप्रोतिर्युःखम्, उपलक्षणं प्रद्वेषद्वाह्मत्सरित-न्दानिकृत्या (२) दीनाम् । विषादो मोहः, उपलक्षणं विप्रलम्म (३) भयनास्तिक्यकौदिल्यकार्पण्याज्ञानादीनाम् । यत्रैततुपलक्ष्यते तत्र ता-हग्गुणः प्रत्येतव्य इति भावः । लक्षणमुक्ता प्रयोजनमाह प्रकाशित्या-दि प्रकाशोऽवमासः प्रवृत्तिश्चालनं नियमः प्रतिवन्धोऽर्थः प्रयोजनं ये-षां ते ताहशाः । तत्नावभासः सत्त्वेन, चालनं रजसा, प्रतिबन्धस्तम-सा । तथाहि सत्त्वं रजसा चालितं कार्यं जनयेद् यद्यावरकेण तमसा न नियम्येत तथा च तमसा प्रतिवन्धात् तत् स्वार्थक्षमं न भवति, अतस्तत्वितवन्धस्तस्य प्रयोजनं वोध्यम् । अन्योन्येति, अत्रान्योन्य-पदं वृत्तिपदं च चतुर्ष्यप्यन्वेति । तथा चान्योन्यामिभववृत्त्त्याः, त-थाहि सत्त्वमुक्तदं भूत्वा रजस्तमती अभिभूय शान्तां वृत्ति लभते,

1)

ī-

ते-

Oll

স

<sup>(</sup>१) भार्जवं सरलता।

<sup>(</sup>२) निक्ततिः पराभवः।

<sup>(</sup>३) विप्रलम्भी वचनम्।

( 88 )

एवं रजः सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्, एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय मूढाम् । अन्योन्याश्चयवृत्तयः, अन्यतमो गुणः स्वकार्यार्थमन्यावाश्चय सहकारिणौ कृत्वा प्रवर्तते । अन्योन्यजननवृत्तयः, कार्यस्य
जिगुणात्मकत्वादन्योन्यजनका इत्यर्थः । अन्योन्यमिश्चनवृत्तयः, स्त्रीपुरुषवदन्योन्यसंयोगशीला इत्यर्थः । अन्यायं विशेषः, एको यदाधिकस्तदापरौ दुर्बलाविति, तथैव दर्शनात्॥ १२॥

सत्त्वं लघु प्रकाशक-पिष्टुमुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरु वरग्णकमेव(१)तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः(२)॥ १३ ॥

सत्त्रादीनामसाधारणं धर्मे विवेकोपयोगायाह सत्त्वं लिखित। लघुलघुत्ववत्, प्रकाशकमिन्द्रियार्थसंनिकर्षे सत्यर्थावभासकम्, स-त्त्वाधिक्येनैवाङ्गानां लघुताया उपलब्धेरिन्द्रियाणां विषयग्रहणसाः मर्थ्यद्रीनाच, लघुत्वं प्रकाशकत्वं च सत्त्वस्य लक्षणम्, तत्र लघु-त्वं कार्योद्रमनहेतुभूतो धर्मः, इष्टं संख्याचार्यैः। उपष्टरमकं संश्लेष-जनकम, चलं सिक्रयम्, रजसैव संश्लेपिकययोरुपलम्भात्, प्रेरकत्वं सिकयत्वं च रजसो लक्षणिमिति भावः। गुरु गुरुत्ववत्, वरणकमा-बरकम्, तमसैवाङ्गगुरुत्वविषयावभासप्रतिबन्धयोर्दर्शनात्, गुरुत्वं तत्तिदिन्द्रियव्यापारनिवृत्तिद्वारा तत्तत्कार्यप्रतिवन्धकत्वं च तमोलः क्षणीमिति भावः। नन्वेतत्कथनेन सत्त्वरजस्तमांसि जात्यन्तराएथेवे-ति लक्ष्यन्ते तथा च तेषां परस्परिवरुद्धानां कथमेकत्र प्रवृत्तिः संभ-वित परस्परविरुद्धानां शत्रूणामकार्थकरणानुपलम्भात्, तत्राह् प्र-दीपविदेति, यथा तैलवर्तिदीपानां परस्परं विरोधेऽपि तैलवर्तिभ्यां सह दीपः प्रकाशं जनयति तद्वदिखर्थः, दीपोपरि तैलपतनेन दीः पनाशात् तैलमपि दीपविशोधि, एवं वर्तिरपि स्वल्पकेन दीपना-शिकेति॥ १३॥

<sup>(</sup>१) एवकारी भिन्नकम' प्रत्येकं संबध्यते, सत्त्वमेन रज एव तम एवेति।

<sup>(</sup>२) पुरुषार्थत इति यावत्, तथा च वचाति पुरुषार्थं एव हेतुनै केन चित् कार्यते करणमिति।

( 29 )

श्चित्रिक्ष्मादिः(१)सिद्ध-स्त्रेगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् । कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्याच्यक्तमपि सिद्धम् ॥ १४॥

अविवेकित्वादिकं प्रकृत्यादिसाध्यम्यमुक्तं तत् कथं तेषु (२) सिद्धमित्यत आह अविवेक्यादिरित । अत्राविवेक्यादिरित ध्रमंपरः, अविवेकित्वादिकं प्राङ्निरुक्तं महदादिष्ववाधितम, कुतः, त्रैगुण्यात्, प्रकृतिवत् त्रिगुणत्वात् (३)। व्यतिरेकसहकारेणैव येऽनुमानांमच्छन्ति तान् प्रत्याह तद्विपर्ययेति, तस्यांविवेकित्वस्य विपर्यया यत्र स तद्विपर्यय आत्मा तत्र त्रेगुण्याभावात्, तथा च यत्नाविवेकित्वाभावस्तत्र त्रेगुण्याभावः अत्यवदिति व्यतिरेकव्याप्तिरस्त्येव। अतस्तित्सिद्धं (४) रप्यवाधित्वेवित भावः। ननु प्रकृत्यनन्यत्वं महद्वादीनामुक्तं प्रकृतिसिद्धरेव तु कुत्तस्तत्राह कार्यस्यति, महक्तवादिनां कारणाभावे नित्यत्वापत्त्यात्सनोऽनिर्माक्ष प्रव स्यादिति जन्यव्यमेवावश्यकम्, जन्यं च तत्समानजातीयगुणककारणकमेव वाच्यं तथेवानुभवात्, कारणं च तत्रित्यमेव तस्यापि कारणस्वीकारेऽनवस्यापत्तः स्यात्, अतोऽव्यक्तं प्रधानमपिना तक्त्रेगुण्यं च सिद्ध-मित्यर्थः॥ १४॥

भेदानां परिमाणात् (१) समन्वयात् (२) शक्तितः मवृत्तेश्च । कारगाकार्यविभागा-दविभागाद्वैश्वक्रप्यस्य ॥ १५ ॥

महदादि भ्यो भेदेन प्रधानं हेतुभिः साधयति भेदानामिति ।

Tr-

ET

ग्ने-

ध-

ल-

11-

घु-

प्र-

त्वं

ा-त्वं

ਲ∙ ਕੇ•

भ-

प्र-

यां ो

11-

र्धते

<sup>(</sup>१) अविवेकिलादिकम्।

<sup>(</sup>२) प्रज्ञत्यादिषु।

<sup>(</sup>३) तथा च प्रयोगः, इदं व्यक्तमिविवेक्यादियोगि विगुणासम्मलादव्यक्तवादिति ।

<sup>(</sup> ४ ) महदादी चैगुण्यस्य चिडिरित्यर्थः।

( १६ )

कारणमस्यव्यक्तमित्युत्तरेगान्वेति, भिद्यन्त इति भेदा महदादय-स्तेषां परिमाणात परिमितत्वाद्व्यापित्वात, अनेकत्वरूपभेद्वत्वाद्वा. यद यदनेकमञ्यापि च तत् तत् कार्यम्, भवति च महदादिकं प्रति-पुरुषनियतत्वादनेकमञ्यापि च, अतस्तत्कारगां योग्यतया नित्यमेकं प्रवानमेवेति भावः। हेत्वन्तरमाह समन्वयात, सुखतुःखमोहान्वि-तत्वरूपसमानधर्मवत्त्वादित्यर्थः, व्यावृत्तानामेषां (३) तत्समानस्व-भावैककारगाकत्वमावश्यकम्, तच्च कारणं योग्यतया प्रधानमेवेति भावः। इतश्चाऽस्ति प्रधानमित्याह शक्तितः प्रवृत्तेश्चेति, शक्तिमत्त्वा-देव कार्यानुकुलप्रवृत्तिसंभवात् कारणानाम्, शक्तेश्च प्रकृतिरेवापृरि-का, यतः कार्यं महद्भवति, यथा मृदापूराद् वीजं वृक्षादिरिति (४) भावः। इतश्चास्ति प्रधानमित्याह कारणकार्यविभागादिति, कारणे सतः कार्यस्येव कूर्माङ्गानामिव निःसरणरूपपृथग्भावादिरूपविभा-गानमहदादिकार्यस्य तादशतादशावस्थाहेतुरव्यक्तमेवेति भावः । इ-तश्चास्ति प्रधानमविभागाद्वैश्वरूप्यस्य, अत्र स्वार्थे ष्यञ्. विश्वरू-पस्य त्रिलोकस्याविभागात् ( ५ ), प्रलये कारणेनैकीभावकपाल्लया-दिल्पर्थः, ताइराक।रणं विना तेषां भिन्नानामेकीभावरूपो लय एव न स्यादिति भावः। न च ब्रह्मेव ताइशकारगामस्तु कृतं प्रधानेनेति वा-च्यम, तस्य (६) शक्तिमत्त्वेन कारणत्वकटपनापेक्षया शक्तित्वेन प्र-धानकरुपनाया पवोचितत्वादिति संक्षेपः॥ १५॥

<sup>(</sup>१-) भनेदमनुमानं विवादाध्यासिता भेदा भव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वाद घटा-दिवदिति, घटादयो डि परिमिता मृदायव्यक्तकारणका दृष्टाः, उक्तमेतयया कार्यसा-व्यक्तावस्था कारणमेविति, यनाइतः कारणं तत् परमाव्यक्तं ततः परतरावाककत्पनायां प्रमाणाभावात ।

<sup>(</sup>२) इतय विवादाध्यासिता भेदा भवाक्तकारणवन्तः समन्वयात्, भिन्नानां सहपता समन्वयः, सुखदुःखमी इसमन्विता हि बुद्धादयोऽध्यवसायादिलचणाः प्रतीयन्ते, यानि च यदूपं समनुगतानि तानि तरस्वभावावाक्तकारणकानि, यथा मृद्धे मिप्छं समनुगता घटः सकटादयो सङ्केमिप्छावाक्तकारणका दृष्टा इति ।

<sup>(</sup>३) परस्परं भिन्नानां महदादीनाम्।

<sup>(</sup> ४ ) बीजं इचादिरूपेण परिणमत इत्यर्थः।

<sup>(</sup>५) विलोक्या इत्युचितम्, एवमन्यवापि भ्रेयम्।

<sup>(()</sup> 河湖町: 1

( 09)

कारग्रमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुद्याच । परिणामतः सछिलवत् प्रतिप्रतिगुग्राश्रयविशेषात् ॥ १६ ॥

₹ſ,

ते-

कं

व-

व-

ति

TT-

रे-

3)

णे

11-

₹-

<u>8-</u>-

या-

न

वा-प्र-

वटा-

स्था-

नायां

पता

न च

घट-

ननु यद्येकं प्रधानं कयं तर्हि तस्माद्विविधकार्योत्पित्तः, नह्येकनतुतः पटो दश्यते तत्राह कारणिमिति । यद्य्यक्तं जगतः कारणमस्ति तत् त्रिगुगातः प्रवर्तते सत्त्वादिगुणत्रयात् प्रवर्तते कार्ये जनयति, तथा च गुणत्रयात्मके प्रधाने वहुत्वमस्त्येव, अतो नानुपपित्तिरति भावः । एकजातीयजनकता कथं तत्राह समुद्याच्चेति (१),
मेलनाच्चेत्यर्थः, गुणप्रधानभावेन (२) मिलित्वा चित्रक्पिमेवैकं
कार्ये जनयतीति भावः । भवतु महदादि कार्यमेकजातीय कार्यान्तरेषु वैषम्यं तु कुतस्तत्राह प्रतिप्रतीति, एकैकगुगाश्रयेण यो विद्येषस्तस्मादित्यर्थः, गुणवैषम्याद्वैषम्यमिति भावः।तत्र दृष्टान्तः परिणामतः
सिललवदिति, यथा सिललमेकमिष नारिकेलजम्बीरादिपरिणाममेद्यान्मधुरितकादिभावं प्रतिपद्यते तद्वदिद्मिप सहकारिभेदादेव विषमिति भावः॥ १६॥

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादिषष्ठानात् । पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थे प्रदृत्तेश्च ॥ १७ ॥

प्रधाने प्रमाणमुक्ता पुरुषे प्रमाणमाह संघातेति । पश्चम्यन्तप-श्चद्देतूनां(३) पुरुषोऽस्तीत्यनेनान्वयः, संघातः पृथिव्यन्तसमृहस्तस्य शय्यादिवत् परार्थन्वात् परप्रयोजनार्थत्वात् प्रयोजनं च सुखदुःखा-न्यतरसाक्षात्कारकृषो भोगः, तस्य च जडे वाधाच्चेतनस्तद्वान् पुरु-

<sup>(</sup>१) समियोदयः समुदयः।

<sup>(</sup>२) गौणमुख्यभावेन।

<sup>(</sup>३) पश्चम्यन्तानां पञ्चानां हेनूनामित्युचितम्।

( 36 )

षोऽस्ति, युक्तिप्रमाणादिति भावः । द्देत्वन्तरमाह त्रिगुणादिविपर्ययादिति, त्रयं गुणा यस्यादिरसी त्रिगुणादिस्तस्य त्रिगुणादे (१)
विपर्ययोऽभावस्तस्मात्, त्रिगुणतत्कार्यस्य जडत्वात् कार्यविशेषे (२)
ऽकारणत्वाच्च किंचिन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वं घटादेरिवावश्यकम्, सवंस्य त्रिगुणस्याभावस्वित्रगुणे पुरुष पव संभवति, अतस्त्रिगुणामावाधिकरणत्वंन पुरुष आवश्यक इति भावः देत्वन्तरमाह० अधिष्ठानादिति, अधिष्ठातृत्वादित्यर्थः, यथा रथः सार्थिनाधिष्ठितः प्रवर्तते तम्रादित, अधिष्ठातृत्वादित्यर्थः, यथा रथः सार्थिनाधिष्ठितः प्रवर्तते तम्रादित्मपि सर्वं जडत्वात् पुरुषाधिष्ठतमेव प्रवर्तत इत्यकामेनाय्यक्यं वाच्यम्, अतस्त्रिगुणाधिष्ठातृतया पुरुषोऽस्तीति भावः । देत्वन्तरमाह भोक्तृभावादिति, साक्षित्वादित्यर्थः, यस्यदं व्यक्ताव्यक्तं सर्वे षड्रसादिवद्गुभवनीयं स पुरुष आवश्यक इति भावः । देत्वन्तरमाह केवल्यार्थे प्रवृत्तेश्चेति, शिष्टा मुक्ती प्रवर्तमाना दश्यन्ते, मुक्तिश्च प्रकृत्यादिषु मध्ये न कस्य चिद्रपि संभवति त्रिगुणात्वेन सुखदुः सम्भाद्यात्मत्वात्, तस्मान्मुमुञ्जपदृत्यद्देश्यमोक्षाश्रयत्वेन पुरुषसिद्धिरः ति संक्षेपः॥ १७॥

जन्मम्रग्रकरणानां
प्रतिनियमादयुगपत् प्रवृत्तेश्च ।
पुरुषवहुत्वं सिद्धं
त्रैयुण्यावपर्ययाचैव ॥ १८ ॥

तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य तस्य बहुत्वं प्रतिपाद्यति जन्ममरणेति । पुरुषबहुत्वं सिद्धम्, कस्मात्, जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्, आत्मिन देहसंबन्धो जन्म तत्त्याग एव मरणं करणानि
चक्षुरादीनि एषां प्रतिनियमः प्रत्येकमेव दर्शनं तस्मात्, आत्मन
एकत्वे तम्न स्यात्, एकस्मिन् जाते मृते वा सर्व एव जाता मृता वा
स्युः एकस्मिन् सचक्षुषि सर्व एव सचक्षुषः स्युः, एकेन दृष्टे सर्वे
द्रष्टारः स्युः, न च तथा, तस्माद्बह्वः पुरुषा इति भावः । हेत्वन्त-

<sup>(</sup>१) बुद्यादिमपञ्चस्य।

<sup>(</sup>२) जलानयनादिरूपे कार्यविशेषे घटस्य कारणतं नान्यतः।

( 29 )

र्थ-

( 9

(२)

म.

गा-

धि-

र्तते

व-

न्त-

तर्व

₹-

ध

ख-रि-

म-

ति-

ांनि

मन

वा

नवं

त-

रमाह अयुगपत् प्रवृत्तेश्चेति, एकस्य धर्मे ऽन्यस्य क्षाने ऽन्यस्य वैराग्येऽन्यस्येश्वयें ऽन्यस्य कामादावित्येवं प्रवृत्ति मेदादित्यर्थः, आत्मन एकत्वे सर्वेपामेकस्मिन्नेवार्थे युगपत् प्रवृत्तिः स्यात, न च तथा, तस्मादिप वहवः पुरुषा इति भावः । हेत्वन्तरमाह न्रेगुगयविपर्ययाचैवेति,
एवकारो ऽत्र भिन्नक्रमः सिद्धमित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः, सिद्धमेव नासिद्धम्, त्रयो गुगास्त्रिगुण्यं तस्य विपर्ययः परिणामभेदः कचित् सुः
स्रमेव कचिद्वुः स्त्रमेव कचिन्मोह एवेत्येवं विधस्तस्मात, यद्वा त्रेगुण्येन विपर्ययो भेदः सान्तिकराजसतामसभेदेन पुरुषस्य तस्मात, एकत्वपक्षे तु तन्न स्यात् किं तु सर्वे सुखिनो दुः सिनो वा स्युः, एवं
त्रिगुणभेदेन नीचोत्तममध्यमव्यवस्थापि न स्यात्, नचान्तः करणभेदात् तथेति वाच्यम्, अन्तः करगाभेदे पुरुषभेदस्यैव वीजत्वात्, अन्यथा तद्धेदस्याप्रमाणकत्वादिति भावः ॥ १८ ॥

तस्माच विषयांसातः
सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ।
कैवल्यं माध्यस्थ्यं
द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च ॥ १९ ॥

पवं पुरुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मीन्
नाह तस्मादिति । त्रिगुणादेर्यो विपर्यासोऽत्रिगुणात्वं विवेकित्वमविषयत्वमसाधारणत्वमप्रसवधर्मित्वं च तस्मात्, तत्र चेतनत्वाद्रष्टृत्वं (१) खप्रकृतिशीलज्ञातृत्वं प्रकृतिर्मम संसारं कारयित न त्वहं संसारवान् किं तु पुष्करपलाशवित्रिलित इति धीमत्त्वम्, अत्रेगुण्यात्, केवल्यमात्यिनतकदुःखशून्यत्वम्, तथा माध्यस्थ्यमुपकारापकारशक्तिरहितत्वम्, अकर्तृभावोऽकर्तृत्विमच्छाद्वेषप्रयत्नादिश्वन्यत्वम्, अत एव साक्षित्वं ज्ञानेकस्वक्षपत्वम्, कर्तृत्वादिमन्त्वे तद्वमासक (२) ज्ञानेकक्षपो न स्यात्, तद्धभंश्वन्यस्यैव (३) दीपस्य घटादौ तद्वभासकत्वदर्शनात्, इति संक्षेपः॥ १९॥

<sup>(</sup>१) चेतनी डि द्रष्टा भवति नाचेतन:। (२) कर्तृत्वाद्यवभासकम्।

<sup>(</sup>३) कर्तृतादिधर्भग्रन्थस हम्यधर्मग्रन्थैव हम्यधर्मावभासकतं हम्यते।

( 20 )

तस्मात् तत्संयोगा-दचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् । गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥

नजु कृतिर्बुद्धितत्त्विनष्ठा चैतन्यमात्मिनष्ठं कथं तर्हि जानाम्यहमिदं करोमीति कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरणयप्रतीतिस्तत्राहृतस्मादिति । यतश्चैतन्यकर्तृत्वे भिन्नाधिकरणके युक्तितः सिद्धे तस्माद्धानितरियमित्यर्थः, भ्रान्तिवीजं तत्संयोगः, तत्सयोगादिति तस्य पुरुषस्य
संयोगः संनिधानं प्रतिविम्बवन्वं तस्मादचेतनमपि लिङ्गं बुद्धितन्त्वं
चेतनावदिव जानामीति ज्ञानावदिव भवति, एवं गुणकर्तृत्वे, गुणाः
सुखदुःखमोहरूपः, कर्तृत्वं च तथा बुद्धिनिष्ठमात्मिन प्रतिविम्बतं भवति, तेनोदासीनोऽपि पुरुषः करोमीति कर्तेव भवति, अतोऽहं
जानाम्यहमिदं करोमीति प्रत्ययो धर्मिणोभेदाश्रहाद्धिनिमयेन धर्मसंस्रोग्रहरूपो भ्रम एव, तयोस्तथात्विनश्चयात्, इति संक्षेपः॥ २०॥

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैनल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्ग्वन्धनदुभयोरिष संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ ॥

किमर्थं तयोः संयोगस्तत्राह प्ररुपस्योति । पुरुपस्य प्रधानस्य चोभयोरिप संयोगो दर्शनार्थं कैवल्यार्थं चेत्यन्वयः, दर्शनं भोगः प्रधानस्य पुरुषेण, कैवल्यं मोक्षः सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनः (१) पुरुपस्य, प्रधानेन विनाऽसंभवात् तयोः प्रधानपुरुषयोद्धयोः संयोगो मोक्तुभोग्यभावकरं संनिधानं भवतीत्यर्थः । उभयस्य कार्ये० उभयस्य वार्ये० उभयस्य वार्येश्वत्यत्र दृष्टान्तः पङ्ग्वन्धविति, यथा पङ्ग्वन्धयोरेकत्र मेलन पङ्गुरन्धस्य मार्गपदर्शनायान्धश्च पङ्गोनयनाय भवति तन् द्वदित्यर्थः । भोगापवर्गयोद्धारभूतः सर्गोऽपि संयोगादेवेत्याह तत्कृत

<sup>(</sup>१) सत्ताद नुद्धः पुरुषसान्यताख्यातिभेदस्तिवस्यनी भेदप्रयुक्ती मीचः।

( 29 )

इति, महदादिलक्षणः सर्गः संयोगजन्य एवेल्पर्थः, अत एव प्रलये न सर्गः, तयोस्तादशसंयोगाभावादिति भावः॥ २१॥

> पक्ततेर्महांस्ततोऽहं-कारस्तस्माद्गणश्च पोडशकः। तस्मादिप पोडशकात पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ २२ ॥

सर्गेक्रममाह प्रकृतेरिति । अतेयं प्रक्रिया, एकं प्रकृतितः किं-चिन्न्युनपरिमाणं महत्तत्त्वमंशांशिभावापन्नं जायते, तत्रांशा वृद्धित-त्त्वाख्या आत्मसमसंख्याः दारीरप्रवेशाईपरिमाणका जीवभोगाय भवन्ति, तेषामापूरिका प्रकृतिरंव, एवमहंकारो महत्तत्त्वादरुपरिमा-णों ऽशांशिभावापन्नो भवति, तत्रांशाः सूक्ष्मा आत्मसमसंख्यास्तरीव तद्भोगाय भवन्ति, षोडशको गणस्तु एकादशेन्द्रियाणि वश्यमाणा-नि शब्दादीनि पश्च तन्मात्राणि च, तस्मादपि (१) पोडशकात् तं षोडराकं प्राप्य स्थितेभ्यः पञ्चभ्यस्तनमात्रेभ्यः पञ्च महाधूतानि भवन्ति, तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं तस्य शब्दो गुणः, शब्दतन्मा त्रसाहितात् स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शगुणवान्, शब्दस्पर्शतन्मात्र-सहिताद्रपतनमात्रात् तेजः शब्दस्पर्शक्रपगुणकम्, शब्दस्पर्शक्रपत-न्मात्रसाहिताद्रसतन्मात्राज्ञलं शब्दस्पर्शरूपरसगुगाम, शब्दस्पर्शरूप-रसतन्मा त्रसहिताद्गन्धतन्मात्रत् पृथ्वी शब्दस्पर्शक्षपरसगन्धगुणीति. अत संग्रहः, "वियदेकगुणं प्रोक्तं द्वी गुणौ मातिरदवनः। त्रयस्तेजिस चत्वारः सिळिळे पश्च भूमिगाः"॥ इति, अहंकारादेव पश्च महाभूता-नि भवन्त्विति तु न वक्तुं शक्यं शब्दादिगुणकानां तेषामहंकारत उ-त्पत्तेरसंभवात्, अहंकारस्य सद्धाद्यभावात्, न चाहंकारस्य पश्च-गुणवत्त्वे मानमस्ति, तथा सत्याकाशादीनां पञ्चानामेव पञ्चगुगावत्त्वं स्यात्, एवं वाह्येन्द्रियत्राह्यगुणवत्त्वस्यैव भूतत्वेन तस्यापि भूततापत्तौ स्वस्य स्वकारणत्वानुपपत्त्या तस्य (२) भृतकारणत्वश्रुतिविरोधश्च

ह-

मा-

ऱा-स्य

त्त्वं

111:

ब-

ऽहं

सं•

₹¥

गः

(8)

गो

भ-

57

त-5**त** 



<sup>(</sup>१) ल्यव्बोपे पचनी।

<sup>(</sup>२) अइंकारस्य।

#### ( २२ )

स्यात्, न चाईकारस्य शब्दाधभावे कथं तस्माच्छव्दादितन्मात्रीत्य-तिरित वाच्यम्, हरिद्रादीनां चूर्णादिसंयोगेन ततुभयारब्धे रक्त-रूपवन्महदहंकारादिसंयोगेन शब्दतन्मात्राद्युत्पत्तिसंभवात्, न च स्थूलानामप्येवमहंकारादुत्पत्तिवंक्तुं शक्येति वाच्यम्, स्विवशेषगु-णवद्रव्योपादानकत्वव्याप्येन (१) स्थूलत्वेन परिशेषात सूक्ष्मद्र-व्यारब्धत्वानुमानादहंकारोपादानकत्विनरासात् । इत्याद्यन्यत्र वि-स्तरः। तन्मात्रत्वं च यज्ञातीयेषु (२) शान्तव्योरसृढाख्यविशेषत्र-यं न तिष्ठाति तज्ञातीयतद्नाश्रय(३)शब्दस्पर्शकपरसगन्धाश्रयसूक्ष्म-द्रव्यत्वम्, शान्तं सुखात्मकम्, घोरं दुःखात्मकम्, मृढं मोहात्मकम्, तन्मात्राणि च देवादियोग्यत्वेन केवलं सुखात्मकान्येव सुखाधिक्या-त्र।सूक्ष्मत्वात् त्वयोग्यत्या तेपामस्मदाद्यशाद्यत्विमित तत्त्वस् ॥२२॥

> ग्रध्यत्रसायो बुद्धि-र्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्थम् । सान्त्रिकमेतद्रूपं तामसमेतद्विपर्यस्तम् ॥ २३ ॥

बुर्देर्रुक्षणमाह० अध्यवसायो बुद्धिरिति । अध्यवसायो मयेदं कर्नर्व्यामत्याकारनिश्चयो दीपशिखेव बुद्धिपरिणामो( ४ ) ऽवस्थावि-शेषः, परिणामपरिणामिनोरभेदादभेदप्रयोगः, चैतन्यस्य ( ५ ) स-

<sup>(</sup>१) खसात् कार्यो विशेषगुणी विद्यते यिस्न दृत्ये तत् स्विशिषगुणवद् दृत्यं तदे-वीपादानं यस्य तत् स्विशिषगुणवद्दृत्योपादानकं तस्य भावः स्विशिषगुणवद्दृत्योपादान-कलं तेन व्याप्यं स्विशिषगुणवद्दृत्योपादानकलव्याप्यं तेन । स्थूललं व्याप्यं स्विशिषगु-णवद्दृत्वगोपादानकलं च व्यापकलम्, यत्र स्थूललं तच स्विशिषगुणवद्दृत्वगोपादानकल-म् स्थ्रच्देन महाभूतानि तत्र यो विशिषगुणः प्रन्दादिसहद् यद् द्रवंग्र तदुपादानं यस्य तत् तस्य भावसन्तम्।

<sup>(</sup> २ ) शब्दलादिजातीयेषु ।

<sup>(</sup>३) भानाधनायय—।

<sup>(</sup> ४ ) यथा दीपामखा चणे चणे परिणमति, एवं बुद्धे: परिणाम: ।

<sup>(</sup> ५) चैतन्यस्य विषयाणामवभासी ज्ञानं तस्य वैचित्र्यायीन्द्रयाणामावग्र्यकत्वम्, मन-सी वासक्षीपपचि चावग्र्यकत्वम्, एवमग्रेऽपि यीज्यम् ।

( २३ )

दैकखभावस्य विषयावभासवैचित्र्यायेन्द्रियाणां व्यासङ्गोपपत्तये म-भसं। मदिएसाधनत्ववुद्धी मदंशभानायाहंकारस्य क्रत्यसाध्ये वृष्ट्या-दौ प्रवृत्तिवारकस्याकर्तव्यत्वाध्यवसायस्य संभवाय बुद्धितत्त्वस्या-वश्यकत्विमिति खयमृद्यम् । वुद्धिधर्मानाह धर्मो ज्ञानिमिति । धर्मी गङ्गास्नानादिजन्योऽष्टाङ्गयोगजन्यश्च, ज्ञानमात्मसाक्षात्कारः, विरागो वैराग्यम, तश्वतुर्विधं यतमानव्यतिरेकेन्द्रियवद्याकारसंज्ञाभेदात, तत्र रागादिकपायपाचनार्थे निर्वात्तश्रमीरम्भो यतमानम्, पकापकानां दोषाणामभ्यस्यमानाविवेकवळेन चिकित्सकबद्धेदकरणं व्यतिरेकः, पक्षमर्वकषायज्ञानेन चित्तोत्सुकता (१) एकेन्द्रियम्, सर्वविषयत्-ष्णाराहित्येनौत्सुक्यस्यापि निर्वात्तर्वशीकाराख्यम् । पेइवर्यमिति, त-दृष्टविश्वम, ततुक्तम्, "अणिमा महिमा मूर्तेर्छियमा प्राप्तिरिन्द्रियैः। प्राकास्यं श्रुतहष्टेषु शक्तिपेरणमीशिता ॥ गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्का-मस्तद्वस्यति"। इति । मूर्तेः श्रारीरस्य, अणिमा० अणुत्वम्, महि-मा योजनादिव्यापित्वम, लिघमा तूलादिवलुघुत्वम्, भूमिष्ठपवा-क्नुल्यग्रेण चन्द्रमसं स्पृश्तित्यादिक्रपसामर्थ्यमिन्द्रिवैः प्राप्तिरित्यु-च्यते, श्रुतदृष्टेषु प्राक्षाम्यमिच्छानभिघातः० यथा भूमौ जलेष्विव नि-मज्जतीत्यादिं, ईशिता तु भूतभौतिकानां सर्वेषां संकल्पमात्रेण प्रेर-णम, वशिता गुणभूताद्यनधीनता सद्धसंकरुपता यत्कामस्तद्वस्य-ति तत् प्राप्नोतीत्यनेनोक्तम्। एतद्विपर्यस्तम्० एतद्विपरीतम्, अध-मीज्ञानावैराग्यानैश्वर्यक्रपम्, तत्राधमः परस्रीसङ्गादिजन्यः, अज्ञान-मनित्ये गृहक्षेत्रादी नित्यवृद्धिः, अशुची स्त्रीकायादी शुचिवृद्धिः, दुःखं संसारे सुखबुद्धः, अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिगीरोऽहमित्या-दिका अवैराग्यं विषयतृष्णा, अनैश्वर्ये स्वाभिन्नेतिवपरीतम् ॥ २३ ॥

> श्राभिमानोऽहंकार-स्तस्माद् द्विवियः प्रवर्तते सर्गः । ऐन्द्रिय एकादशक-स्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥ २४ ॥

ζ,

11

न

<sup>(</sup>१) विषयाणां चित्ते केवलमुख्का।

( 28 )

अहंकारस्य लक्षणमाह० अभिमानोऽहंकार इति । अभिमानोऽहमित्यन्तर्भावेन प्रत्ययोऽहमिमं जानामि करोमि मदिएसाधनिमदमत्राहमधिकृत इत्याद्याकारस्तस्य हेतुः (१) कार्यकारणः
योरभेदादिभमानोऽहंकारः, अहमित्यव्यपदेश्यं पुरुषमहिमिति व्यपः
देश्यं करोतीति तादशः, तिष्ठष्ठमहंकारत्वं भेदाग्रहात् पुरुषेऽपि भासते न तु सोऽप्यहंकार इत्यमिप्रायः । तस्य कार्यभेदमाह तस्माद्
द्विविध इति । तस्मादहंकारात् सगः, सुज्य इति सगः प्रपञ्चः, पोडशक्तुणक्रप अवान्तरव्यूहभेदेन द्विप्रकारः प्रवर्तते० उत्पद्यते । प्रकारद्वयमाह० पेन्द्रिय इति । तत्र तस्मादहंकारादैन्द्रिय इन्द्रियजातीय
पकादशको गणः, पकादशसंख्याको व्यूहः, च पुनः, तन्मात्रापञ्चकस्तन्मात्राजातीयः । पवकारो गणान्तरव्यवच्छेदकः॥ २४॥

सान्विक एकादशकः
भवर्तते वैक्ठतादहंकारात्।
भूतादेस्तन्मात्रः
स तामसस्तैजसादुभयम्।। २५॥

ननु कथमेकस्मादहंकाराद् द्विविधः सर्गस्तत्राह सात्त्विक इति । प्रकाशलिधमभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः सात्त्विकः ० उद्वि-क (२) सत्त्वगुणाकाद् वैकृताद् विकृतोऽयमहंकार इति सांख्या-चार्यसंकेतविषयादहंकारात् प्रवर्तते, भूतादेस्तामसादुद्विक्ततमागुः णकादहंकारात् तन्मात्रको गणः प्रवर्तते, कस्मात्, यतः स तामसः, तामसगुणस्य समानजातीयकारणादेवोत्पत्तरुचित्वात् । ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव कार्यं तदा रजसः किं प्रयोजनं तत्राह तैजसादुभ-यमिति । उत्कटरजोगुणका (३) दुभयम्, गणद्वयं भवति, सत्त्वतः मसोः खतोऽकियत्वेन रजःप्रयेत्वात् तदुभयकार्यं रजःकार्यमेव, अतो रजोगुणोऽप्यावश्यक इति भावः । तत्रीन्द्रयजनकस्य वैकृतत्वकथनं

<sup>(</sup>१) तसामिमानस हेतुरहंकार:।

<sup>(</sup>२) उद्रित्तत्वसुरकटत्वम्।

<sup>(</sup>३) भइंकारादिति विशेषां जीयम्।

( २६ )

नो-

मे-

ण-

ाप-मा-गाद्

**FI-**

ोय

**ૠ**-

वक

द्रि-

या-

गु

सः,

वदि

**H**-

वतः

मतो

धनं

लघुकार्यजनकत्वाभिप्रायकम्, तन्मात्रजनकस्य भूतादित्वकथनं ता-मसत्वमहाकार्यजनकत्वाद्यभिप्रायकम्, रजोगुणकस्य तेजसत्वकथ-नं सृष्टिसमर्थत्वाभिप्रायकम्, इति वोध्यम् ॥ २५॥

> बुद्धीन्द्रियाणि चश्च:-श्रोत्रघाणरसनत्वगारूयानि । बाक्पाणिपादपायू-पस्थारूयकर्मेन्द्रियाण्यादुः ॥ २६ ॥

एकादशेन्द्रियाणां मध्ये दश वाह्येन्द्रियाणि, तान्याह बुद्धी-न्द्रियाणीति । शब्दस्पर्शस्तपरसगन्धा बुध्यन्त एतैरिति बुद्धीन्द्रिया-णि अशुरादीनि रूपाद्यपलिधहेतुत्वेन सिद्धान्यतीन्द्रियाणि तत्त-द्वोलकाधिष्ठितानि । तत्र चक्षुः च चेटेऽनेनेति ब्युत्पत्त्या चक्षुःपदामि-धेयं नयनं रूपादिषु मध्ये रूपस्येव ग्राहकम, श्रोत्रं श्रणोत्यनेनेति व्युत्पत्त्या श्रोतपदाभिधेयं कर्णविवरसंज्ञकं शब्दादिषु मध्ये शब्दस्यै-व प्राहकम्, घाणं जिघ्रत्यनेनेति ब्युत्पत्त्या घ्रागापदाभिधेयं गन्धादि-षु मध्ये गन्धस्यैव ब्राहकम्, रसनं रसयत्यनेनेति ब्युत्पत्त्या रसनप-दाभिधेयं रसादिषु मध्ये रसस्यैव ग्राहकम्, त्वक् स्पर्शे स्पृशत्यने-नेति व्युत्पत्या स्पर्शपदाभिधेयं त्वक्स्थानीयत्वात् त्विगिन्द्रियं सर्व-श्चारीरव्यापि स्पर्शादिषु मध्ये स्पर्शस्यैव ग्राहकम्, तत्र त्वक्चश्चुषी द्रव्यस्यापि त्राहको, अन्यानि तु गुणमात्रत्राहकाणीति विवेकः । वा-गादीनि कर्म कुर्वन्तीति कर्मेन्द्रियाणि, तद्विषया वश्यन्ते । एतेषां सर्वेषामिन्द्रियसंज्ञा कुत इति चेत्,इंपदेन विषयास्तान् प्रति द्रवन्ती ति ब्युत्पत्त्येति गृहाण । चक्षुरादीनां तत्तद्भृतगुगाग्राहकत्वेन तत्त-द्भृतारब्धत्वानुमानं तु न साधीयोऽप्रयोजकत्वादिति (१) स्वय-मृह्यम्॥ २६॥

<sup>(</sup>१) अपयोजनलमङ्गमनलादित्यर्थः।

( २६ )

उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकिमिन्द्रियं च साधम्पीत् । गुगापरिणामिवशेषा-चाँगात्वं वाह्यभेदाश्च ॥ २७॥

पकादशमिन्द्रियं मनस्तल्लक्षणमाह० उभयात्मकमिति । मनः संबक्तिमिन्द्रयं संकल्पकम, सामान्यत इन्द्रियेण गृहीतमर्थं सम्यक कल्पयति विशेषणविशेष्यभावेन चेतयतीति विशिष्टधीजनकं कार्य-कारणयोरभेदात तदात्मकम, अत एवोभयात्मकम्, बुद्धीन्द्रियसह-कारित्वात तदात्मकम (१), कर्मेन्द्रियसहकारित्वात् कर्मेन्द्रिया-त्मकं च, मनो ऽधिष्ठानेनैव तेषां खकार्यजननात् । ननु भवतु मनो महदहंकारवत् तत्तदिन्द्रियसहकारि, परंतु तद्वदेव (२) नेन्द्रियं भवितुमहीति तावनमात्रेण (३) तस्येन्द्रियत्वेऽतिप्रसङ्गा(४)त्, तत्राह इन्द्रियं चेति । कुतः, साधम्बोत्, इन्द्रियान्तरैः सात्त्विकाहंकारोपा-दानत्वं साधम्यं तस्मात, महदद्दंकारयोस्तु नेन्द्रियत्वं तथा (५) त्वाभावादिति भावः। एतेन मनो नेन्द्रियं प्रत्यक्षत्वादिन्द्रियस्य चा-तीन्द्रियत्वादिति वदतां केषांचिन्मतमसम्यगिति ध्वनितम्, इन्द्रिय-लक्षणस्य स्वमते प्रकृतसाधर्म्यसातीन्द्रिय (६) त्विविदेषणागर्भितः त्र्वादित्यास्तां विस्तरः । नजु कथं सात्त्रिकादहंकारादेकस्मादेकादः द्यान्द्रियाणि तत्राह गूणपरिणामेति । गुणानां सत्त्वादीनां यः परिणा मविशेषोऽदृष्टविशेषादिरूपस्तस्मातः, तथा च सहकारिभेदात् कार्य-भेद इति भावः। वाह्यभेदाश्चेति दृष्टान्तार्थम, यथा वाह्यभेदास्तथैत-दपीति भावः। याह्यभेदाचेति पाठे तु याह्यभेदादपीन्द्रियभेद आ॰ वश्यको बोध्य रत्यर्थः ॥ २७॥

<sup>(</sup>१) बुद्धीन्द्रियात्मकम्।

<sup>(</sup>२) महदहंकारवदेव।

<sup>(</sup>३) इन्द्रियमहकरित्सावेण।

<sup>(</sup> ४) इन्द्रियसहकारित्वेन मनस इन्द्रियतं चेत् तदेन्द्रियसहकारिलसालीकादीना-मिप भवति तेषामपीन्द्रियलं स्थात् ।

<sup>(</sup> ५ ) साधस्याभावात्।

<sup>(</sup> ६ ) न चातीः च्रियने सति साधम्येलमिन्द्रियलमिति लचणं कुर्मः ।

( 29 )

क्ष्पादिषु पश्चाना-मालोचनमात्रिमिष्यते दृत्तिः । वचनादानिवहरखो-रसर्गानन्दाश्च पश्चानाम् ॥ २८ ॥

तत्र वाह्येन्द्रियेषु ज्ञानेन्द्रियाणां व्यापारामाह रूपादिष्विति । पञ्चानां वुद्धीन्द्रियाणां चक्षूरसनद्र्याणश्चेत्रत्वचां रूपादिषु रूपरस-गन्ध्रश्चस्पर्शेषु० आलोचनं निर्विकल्पकं वृत्तिः फलमः, मात्रपदा-दादानादिक्रियाव्यवच्छेदः, तत्र चक्षुयो रूपे रसनाया रसे द्र्याणस्य गन्धे श्लोत्रस्य राब्दे त्वचःस्पर्शे सामर्थ्यमिति विवेकः। कर्मेन्द्रिय-व्यापारमाह वचनेति। पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां वचनादीनि कर्माणि, व्यापारा इत्यर्थः। तत्र वचनम् ० उच्यतेऽनेनेति कण्ठताल्वादिकर्म (१) वागिन्द्रियस्य, आदानं प्रहणं हस्तस्य, विहरणं गमनं पादयोः, उत्सर्गो मलत्यागानुकूलं कर्म पायोः, आनन्दः ० आनन्द्यतीतिं व्यु-रपत्या रतिरुपस्थस्य, इति वोध्यम्,॥ २८॥

स्वालक्षण्यं द्वात्त-स्त्रयस्य सेषा भवससामान्या। सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९॥

बुद्धचहंकारमनसां वृत्तिमाह स्वालक्षण्यमिति । स्वमसाधा-रणं लक्ष्मणं येषां तानि खलक्षणानि महदहंकारमनांसि तेषां भावः स्वालक्षण्यं वृत्तिव्यापारः, तत्र महतोऽध्यवसायः, अहंकारस्याभिमा-नः, मनसः सविकल्पकं संकल्पापरपूर्यायं भेदकमित्यर्थः । साधार-णत्वासाधारणत्वाभ्यां वृत्तेद्वैविध्यमाह सेषेति । एषा वृत्तिः असा-मान्या० असाधारणी । सामान्यामाह सामान्येति । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चेति सामान्यकरणवृत्तिः, पश्च प्राणाद्या वायवः, जीवना-दिद्वारा सर्वकरणव्यापारबीजत्वात, तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वा-

नः

यक

ार्य-

ाह-

या-

ग्नो

द्रयं

गह

पा-

५) वा-{य-

त-

ाद-

णा-र्थ-

रैत-

आ-

शैना-

<sup>(</sup>१) क्रियेत्यर्थः।

( 26 )

त, इन्द्रियव्यापारस्य च तद्वचापारान्वयानुविश्वायित्वात, प्रामादीनां भेदः स्थानभेदादुक्तो प्रन्थेषु, यथा "हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिदेशगः। उदानः कण्ठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः"॥ इत्या-स्तां विस्तरः॥ २९॥

युगपचतुष्ट्यस्य हि वृत्तिः ऋमगश्च तस्य निर्दिष्टा । दृष्टे तथाप्यदृष्टे व्ययस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३०॥

असाधारगोषु व्यापारेषु यौगपद्यक्तमावाह युगपदिति। दृष्टे प्रत्यक्षविषये तस्य चतुष्टयस्य वाह्येन्द्रियमनोहंकारमहत्त्वस्य युगदृत्विः क्रमश्रश्च भवति, तथाहि विद्युत्संपाते व्याग्नादाविन्द्रियसंनिक्षे युगपदेव निर्विकल्पकस्तविकल्पकाभिमानाध्यवसायाः प्रादुः भवन्ति, अतस्ततो झटित्यपसरित । क्रमश्रश्च । यदा मन्दालोके प्रथमं किंचिदिद्मिति जानाति पश्चाद्मुकिमिति निश्चिनोति ततो मां प्रत्येतीत्यभिमन्यते० अथाध्यवस्यति० अपसरामीतः स्थानात, इत्येवं क्रमेण तेषामेते व्यापारा भवन्ति । तथाऽदृष्टे परोक्षविषयेऽपि त्रयस्य० इन्द्रिय (१) रहिततत्र्रयस्य पुगपत् क्रमशश्च व्यापारा क्षेत्राः। अतुः मानशब्दयोविषये इन्द्रियाप्रवृत्तेस्त्रयस्यत्युक्तम्, तयोविषये निर्विकल्पकाभाषात् प्रथमं मनस पव व्यापारः, अनुमानशब्दविषये वृत्तिर्दि तत्पूर्विका दृष्टपूर्विकेति विशेषः। अनुमाने व्याप्तिक्षानार्थे प्रत्यक्षापेस्ता, शब्दे शक्तानार्थे प्रत्यक्षापेस्तानार्थे प्रत्यक्षापेस्तानार्थे प्रत्यक्षापेन

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते
परस्पराक्तहेतुकां दृत्तिम् ।
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनिचित् कार्यंते करणम् ॥ ३१ ॥

(१) इन्द्रियमत्र वाह्यम्।

( 29 )

ननु गुगपत पक्षो न संभवित, इन्द्रिक्यापाराधीनप्रवृत्तिकत्वान्मनसः, एवमहंकारमहतोर्मनोऽहंकारक्यापाराधीनव्यापारकत्वात, तत्राह खां खामिति। आकृतमभिप्रायः स चाचेतनानां वाधित इत्याकृतमत्र प्रवृत्त्युन्मुखत्वम, तच्चैकस्य (१) क्यापारजननसमय एव, तथा चासित वाधकेऽन्यस्यापि स काल इति यौगपद्यं संभवित, क्रमपक्षे संश्वादिरेव वाधक इति वोध्यम्। खां खां प्रतिपद्यन्त इत्यनेन युगप्त प्रवृत्ताविप याष्टीकशाक्तीकानामिव हेतुभेदान्न वृत्तिसंकर इति बापितम। तथापि करणां केन प्रेयंते तत्राह पुरुषार्थेति। भोगापवर्गन्त्रक्षाणः पुरुषार्थे एव खविषयकेच्छाद्वारा करणाक्यापारहेतुरित्यर्थः। कार्यते प्रेयंते, तत्रेच्छावान् जीवः कर्ता आवश्यकः, ईश्वरस्तु न, त-द्येक्षायां मानाभावादिति भावः॥ ३१॥

करणं त्रयोदशिवधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम् । कार्यं च तस्य दशधा-हार्यं धार्यं प्रकाश्यं च ॥ ३२ ॥

करणानि कानि तत्नाह करणिमति। त्रयोदशिवधं वृद्ध्यहंका-रौ० एकादशेन्द्रियाणि च, एषां व्यापारानाह० आहरणेत्यादि, तत्रा-हरणं कर्मेन्द्रियाणाम, धारणं महदहंकारमनसाम, स्ववृत्तिप्राणादि-पश्चद्वारा देहधारणात, प्रकाशो वृद्धीन्द्रियाणां व्यापारः। विषयाः कातिविधास्तत्नाह कार्ये चेति। तस्य त्रयोदशिवधस्य, तत्नाहार्ये (२) दिव्यादिव्यभेदेन प्रत्येकं द्वैविध्यादश्धा कर्मेन्द्रियाणाम, एवं धार्ये श्रीरादिकमारम्भकभूतानाम् (३) दिव्यादिव्यभेदादश्था, बुद्ध्य-हंकारमनसां प्रकाश्यं शब्दस्पर्यक्रपरसगन्धाख्यं दिव्यादिव्यभेदाद्द-श्राधा बुद्धीन्द्रियाणाम्॥ ३२॥

ोनां

ानो

या-

हष्टे (ग-सं-

दु-

ाथ-

येवं

य०

ानु-

क-

रहिं

ापे-

<sup>(</sup>१) इन्द्रियस्य त्यर्थः।

<sup>(</sup>२) आहार्ये व्याप्यं वचनादानिवहरणीत्सर्गानन्दाख्यम्।

<sup>(</sup>३) पृथिव्यादीनां पञ्चानाम् ।

( 30 )

श्रन्तः करणं त्रिविधं दश्या वाद्यं त्रयस्य विषयारुयम् । साम्प्रतकालं वाद्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम् ॥ ३३॥

त्रयोदशकारणानां भेदमाह ० अन्तःकरणमिति। महदहंकारः
मनोभेदेन त्रिविधमन्तःकरणम् (१), वाद्यं करणं दशधा पश्चवुद्धीनिद्रयपश्चकर्मेन्द्रियभेदात्, त्रिविधस्यान्तःकरणस्य विषयं व्यापारमाख्याति जनयतीति विषयाख्यम्, मनोऽहंकारबुद्धीनां व्यापारेषु वुद्धीन्द्रयव्यापारस्योपयोगात्, कर्मेन्द्रियव्यापारस्यापि बुद्धीन्द्रियद्वारान्तःकरणाव्यापारे उपयोगः, कर्मेन्द्रियव्यापारेण जानिते पदार्थे
वुद्धीन्द्रियप्रवृत्त्यान्तःकरणप्रवृत्तेः। बाह्येन्द्रियं किं तत्राह साम्प्रतकाळं वर्तमानमात्रविषयकम्, बाह्यं विहिरिन्द्रियम्, कर्मेन्द्रियस्य तत् (२)
परंपरया (३) बोध्यम् । त्रिकाळम्, अधीतानागतवर्तमानविषयम्,
तत्रानुमानशब्दसहकारेणातीतानागतविषयकम्, इन्द्रियसहकारेण
वर्तमानविषयकम्, आभ्यन्तरं मनोवुद्ध्यहंकाराख्यम् ॥ ३३॥

बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च निशेषानिशेषनिषयाणि । नाग्भनति शब्दिषया शेषाणि तु पञ्चनिषयाणि ॥ ३४॥

बाह्येन्द्रियाणां विषयान् विवेचयति वृद्धीति। तेषां दशानाः मिन्द्रियाणां मध्ये बुद्धीन्द्रियाणि, विशेषा योग्या अविशेषा अतीन्द्रि यास्त एव विषया येषां ताहशानि, तत्र योग्यायोग्ययोर्ग्रहणं योगीः न्द्रियाणाम्, योग्यमात्रग्रहणमस्मदादीन्द्रियाणाम्। एवं कर्मेन्द्रियेषु बाक् शब्दविषया तज्जनकत्वात्,। शब्दश्च (४) न तन्मात्रक्षपस्त

<sup>(</sup>१) मरीराभ्यन्तरहत्तिलादनः करणम्।

<sup>(</sup>२) वर्तमानविषयत्वम् ।

<sup>(</sup>३) बुद्धीन्द्रयदारा।

<sup>(</sup> ४ ) वाकानगण्यस्य ।

## ( 38 )

स्याहंकारजन्यत्वात् । शेषाणि पाणिपादपायूपस्थानि पञ्चविषयाणि पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां पञ्चशब्दाद्यात्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥

सान्तः करणा बुद्धः
सर्वे विषयमवगाहते यस्मात्।
तस्मात् त्रिविधं करणं
द्वारि द्वाराणि शेषाणि॥ ३५॥

वाह्यन्द्रियाणामप्राधान्यं वक्तुमाह सान्तःकरणेति । अन्तःकरणेति । अन्तःकरणे मना ऽहंकारी ताभ्यां सहिता बुद्धः ० यस्मात् सर्वमिन्द्रियोपनीतं विषयं पुरुषोपकारकमवगाहते ऽध्यवस्यति तस्मात् तत् त्रिविध-मन्तःकरणं द्वारि (१) द्वारमस्यास्तीति कृत्वा, रोषाणि दर्शेन्द्रियाणि द्वाराणि (१) साक्षात्परम्परया वेन्द्रियद्वारैवान्तःकरणानां विषयावगाहनात्, द्वारत्वं चान्योपकारकत्वम्, तच्चाळोचनद्वारा प्रा-गुक्तिद्शा वाध्यम् ॥ ३५॥

एते प्रदीपकल्पाः
परस्परिवलक्षणा गुर्गाविशेषाः ।
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थः
प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥

अन्तःकरणेषु बुद्धे, प्राधान्यं वक्तुमाह ० एते प्रदीपकल्पा इति । एते गुर्णावशेषा गुगानां भेदाः सत्त्वाद्या येषु ते दशेन्द्रिय(३) मनोऽहंकाराः पुरुषस्य कृत्स्त्रमर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति तत्र प्र-काशयन्ति यथा दीपो घटं प्रकाश्य पुरुषे प्रापयति ॥ ३६ ॥

र

ी-

ιτ-

वु-य-

ार्थे

FT-

(2)

म,

रेण

11-

ती-

ोषु

<sup>(</sup>१) प्रधानम्।

<sup>(</sup>२) अप्रधानानि।

<sup>(</sup>३) दशसंख्याकेन्द्रिय—इति वरः पाठः।

( ३२ )

सर्व पत्युपभोगं
तस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः ।
सर्वे च विशिनष्टि पुनः
प्रधानपुरुषान्तरं सुक्ष्मम् ॥ ३७॥

बुद्धिरिप न स्वार्था किंतु परार्थेवेत्याह सर्वमिति । सर्वे श-द्धादियोग्यं प्रति य उपभोगः पुरुषस्य तं यस्मात् साध्यति तस्मात् सा प्रधानापि (१) परार्थेव, न स्वार्थेति भावः । मोक्षहेतुज्ञानजन-कत्वाद्पि सा तथेत्याभप्रेत्याह सेव पुनर्विवेकदशायां प्रधानपुरुषयो-रन्तरं वैलक्षण्यं सूक्ष्मतिदुर्ज्ञेयं विशिनाष्टि विषयीकरोति, अध्यवसा-यक्षपत्वाद्वुद्धरेव तथेति (२) भावः ॥ ३७ ॥

तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः ।
एते स्मृता विशेषाः
शान्ता घोराश्च मृदाश्च ॥ ३८ ॥

अविशेषविशेषावुक्ती ती कावित्यत आह तन्मात्रेति। तन्मान्
त्राणि शब्दादीनि ० अविशेषाः, अयोग्यत्वात्, तेश्यस्तन्मात्रेश्यः प॰
अश्यो भूतानि स्थूलाँनि पृथिव्यादीनि, एते पृथिव्यादयः ० विशेषाः,
योग्यत्वात्, कुतः, शान्ता इति। च एको हेती द्वितीयः समुच्चये, य॰
स्मादाकाशादिषु स्थूलेषु केचित् शान्ताः सत्त्वप्रधानतया सुखकराः
प्रसन्ना लघवश्च, केचिद्रजःप्रधानतया घोरा दुःखकराः, केचित् त॰
मःप्रधान्यान्मृद्धा मोहकरा गुरवश्च गुणानां गुणप्रधानभावतो यथेदं
तथोपपादितमधस्तात् (३)॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) प्रधानमपीति वरः पाठः ।

<sup>(</sup>२) प्राधान्यवतीति।

<sup>(</sup>३) पूर्वम ।

( \$\$ )

सहमा मातापितृजाः सह प्रभूतेस्त्रिधा निशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते॥ ३९॥

पतावन्त पव विशेषा इति न कित्वन्येऽपि सन्तीत्याह सूक्ष्मेति । सूक्ष्मा लिङ्ग शरीराख्याः, मातापितृजाः स्थूलदेहाः, प्रभूताः पवैतवृक्षाद्याः, विशेषकार्यत्वाद्धिशेषाः, तत्र सूक्ष्मदेहाः सूक्ष्मतन्मात्राधारच्यत्वात, मातापितृजास्तु मातापितृभुक्तात्रज्ञशुकशोणिताद्यारध्यत्वात, प्रभूतास्तु तिद्वलक्षणकारणकत्वात, तेषां मध्ये सूक्ष्मा नियता आमोक्षावस्थायिनः, मातापितृजा निवर्तन्ते मरणकाले पतन्ति,
उपलक्षणमेतत् प्रभूतानाम, तेऽपि निवर्तन्ते इति बोध्यम्, विशिष्य
कथनं तु गोणजीवत्वाभिप्रायकं बोध्यम् ॥ ३९ ॥

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सुक्ष्मपर्यन्तम् । संसरति निरुपभोगं भावेरिधवासितं लिङ्गम् ॥ ४०॥

लिङ्गरारिधर्मानाह प्रवेत्पन्नमिति । प्रवेस्मिन्नादिसर्गे प्रवे-स्मात् प्रधानादुरपन्नमाविभूतम्, असक्तम् ० अव्याहतं शिलामण्यनु-प्रविशति, नियतं प्रत्यात्म भिन्नम्, महदादिस्क्ष्मपर्यन्तं महदहंकार-मनोदशिन्द्रयतन्मात्रसमुदायकपम्, संसरित नवं नवं स्थूलशरीर-मुपादत्ते पूर्वे च जहाति, निरुपभोगं स्थूलदेहं विना भोगाया-समर्थम्, भावेरिधवासितं भावेर्यागादिभिरन्तभावेश्वाधिवासितं इ-तसंस्काराधानम्, यागजसंस्कारोऽदृष्टमेव ॥ ४०॥

चित्रं यथाश्रयसृते
स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया।
तद्दद्विना विशेषैस्तिष्ठति
न निराश्रयं सिङ्गम् ॥ ४१॥

श-

ात्

ान-यो-

ना-

HI-

T.

गः,

य-

राः

थेदं

( \$8 )

नतु तर्हि साहंकारेन्द्रियबुद्धित पव भोगोऽस्तु कृतं स्हमश्-रीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह चित्रं यथेति । आश्रयं विना यथा चित्रं न तिष्ठति तदाशित्येव तिष्ठति तद्वद्विराषेरतिस्हमैः रारीरेविंना लिङ्गं लिङ्गनाज्ज्ञापनाद्वुद्धचादिकं वृत्तितन्मात्रादिममुदायकपत्वान्नराश्रयं न तिष्ठति किंतु स्हमरारीराश्रितमेव तिष्ठति, अतस्तेषां धर्मिभूतं स्हमरारीरमावश्यकम्, 'ततः सत्यवतः कायात् पारावद्धं वशं गतः म्। अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष वलाद्यमः" ॥ इत्यादिप्रमागाशिति भावः । केचित्तु स्थूलरारीरावश्यकत्वामित्रायकिमदमिति वर्णयिति, तथाहि लिङ्गं समुदायात्मकं लिङ्गशरीरं विशेषः स्थूलदंहैर्विना निराध्ययं सन्न तिष्ठति किंतु स्थूलरारीरमाश्रित्येव तिष्ठति, अतो न लिङ्गः श्रयं सन्न तिष्ठति किंतु स्थूलरारीरमाश्रित्येव तिष्ठति, अतो न लिङ्गः

> पुरुषार्थहेतुकामिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन । प्रकृतेविभुत्वयोगा-घटनद्वचनतिष्ठते लिङ्गम् ॥ ४२ ॥

पत्रं सूक्ष्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरित येन च हेतुना तदुभयमप्याह पुरुषार्थेति। निमित्तं धर्मादि नैमित्तिकं धर्मादिकार णकं स्थूलदेहादि तदुभयप्रसङ्गेन तदुभयसंबन्धेन लिङ्गमिदं सूक्ष्मश्रारं नटबद्वचर्वातष्ठते यथा नटो बहूनि विविधानि रूपाणि गृही त्वा ब्यवहरित तथेदमपि देवादिशरीरं परिगृह्य व्यवहरित, किम्ये तत्राह पुरुषार्थहेतुकामिति। पुरुषार्थों हेतुर्निमित्तं यस्य तादशम्, पर्वार्थमलकमिति यावत्। तत्तद्भोगादष्टबलात् तत्तद्भोगार्थमेव तथा व्यवहरतीत्यर्थः। कुतोऽस्यैवंविधो महिमा तत्राह प्रकृतविभुत्त्वयोगार्विति। तथा च पुराणम्, "वैश्वरूप्यात प्रधानस्य परिणामोऽयमीर हश्य"॥ र्शत, प्रकृत्यापूरापगमाञ्यां महद्द्पादिकं सर्वमुपप्यति रिति भावः॥ ४२॥

( 34 )

सांसिद्धिकाश्च भावाः भाकृतिका वैकृतिताश्च धर्माद्याः। ष्टष्टाः कारणाश्रीयणः कार्याश्रीयणश्च कललाद्याः॥ ४३॥

प्राफ्ठतचेक्ठतयोरप्रसिद्धत्वात् तो को तत्राह सांसिद्धिकाश्चे-त्यादि। भावा धर्माद्या ये सांसिद्धिकाः स्वाभाविकास्त एव प्राक्ठ-तिकाः, यावद्वस्तुस्थायिनो यथा महत्तत्त्वादहंकारादयः, वैकृतिकाः कदाचिद्वृत्तयः, तेषां मध्ये धर्माद्याः, करणं वृद्धितत्त्वम्, तदाश्चयि-णो दृष्टाः सांख्याचार्यः। कार्याश्चयिणः, कार्ये शरीरं तदाश्चयिगाः क-छलाद्याः, कललबुद्बुद्मांसपेशीकरण्डाङ्गप्रत्यङ्गव्यूहा गर्मस्थस्य, ततो निर्गतस्य वाल्यकौमारयौवनवार्द्धकानीति संक्षेपः॥ ४३॥

> धर्मेण गमनमूर्ध्व गमनमधस्ताद् भवसधर्मेण । ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यसादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥

वुद्धिनिष्ठानां धर्माद्दीनां प्रयोजनमाह धर्मेणेति । केवलशुक्केन (१) परिह्सावर्जितेन, शुक्लकृष्णेन (२) च परिह्सापूर्वकेण ० जध्वे ब्राह्माप्राजापत्येन्द्रगान्धवयाक्षपैतादिषु लोकेषु, अधस्ताद् रौरवमहार्रौरववन्हिवेतरणीकुम्भीपाकतामिस्रान्धतामिस्रादिनरकेषु ० अधर्मेण शास्त्रनिषद्धाचरणेन परपीडादिना, गमनं भवति, ज्ञानेनान्द्रमाश्चात्कारेणा ० अपवर्गो मोक्षः, विपर्ययात् ० अज्ञानाद्वन्धः प्रान्कृतिकवैकृतिकदाक्षिणभदेन त्रिविधः, तत्र प्राकृतिकः ० आत्मबुद्ध्या प्रकृत्युपासनिवन्धनो यथा "पूर्णे शतसहस्तं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तिन्त्तकाः" । इति, वैकृतिक आत्मबुद्ध्यन्द्रियोपासनिवन्धनो यथा "द्या मन्वन्तराणीहितष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः" । इत्यादि । दाक्षिणः

ध्मश्-

चित्रं

िल्ड

निरा

र्मिभूतं

गत-

। चिति

यन्ति.

निरा

लिङ्ग-

118811

हेतुना

कार

नूक्म-

गृही-

कमर्थ

, g.

तथा

योगा-

यमी'

पद्यत

<sup>(</sup>१) जपादिना।

<sup>&</sup>quot;. (२) यानादिना ।

( 14 )

पुरुषमजानतः कामनया वैदिककर्मा गुष्ठानिवन्धनो यथा "पुरुपक्षा-नहीनानां स्वर्गाद्यथे हि कुर्वताम् । तानि तानीह कर्माणा तेषां व-न्धस्तु दाक्षिणः" ॥ इति । संक्षा तु दक्षिणासंबन्धनिवन्धना बोध्येति संक्षेपः ॥ ४४ ॥

वैराग्यात प्रकृतिलयः
संसारो भवति राजसाद्रागात ।
पृथ्वर्यादिविघातो
विपर्ययात तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥

"तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाये"ित श्रुत्या पुरुषक्षस्यैव मोक्षकथनेतान्यस्य मोक्षाभावकथनाज्कानरंहितः स्य विरक्तस्यापि न मोक्ष इत्याग्ययानाह वैराग्यादिति । इष्टानुश्रविकविषयेष्वलंबुद्धिविशेषकपाद्धैराग्यात् केवलात् प्रकृतिलयः, प्रकृतिपदेन महदहंकारादयोऽपि गृह्यन्ते, तेष्वात्मयुद्ध्योपास्यमानेषु लयो भवतीत्यर्थः राजसाद् रजःकार्याद् रागात् कामकोधादेः संसारो भवति, तत्र यागादिगोचरात् स्वर्गादिः, स्वचादिगोचरादिह लोकः भोग पवेति विवेकः, पद्वर्यादणिमादिलक्षणात् ० अविद्यातो गतिषः तिवन्धाभावः, विपर्ययादनैश्वर्यात् तद्विपर्यासः सर्वत्र गतिविच्छेदः, प्रया कस्यिचदनीद्वरस्य परगृहे प्रतिद्यातः ॥ ४५॥

एष मत्ययसर्गों विपर्ययात्राक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः। गुणवैषम्यविमर्दात् तस्य च भेदास्तु पञ्चाश्रत्॥ ४६॥

नतु विपर्ययाद्याः सांख्यक्षेश्यः श्रूयन्ते, कि ते तत्त्वान्तराणि कतिविधा वा तत्राह् ० एव इति । विपर्ययश्चायक्तिश्च तुष्टिश्च सिद्धिः भ ० आक्या नामानि यस्य ० एव गणः प्रत्ययो बुद्धिस्तत्स्तर्भस्तवः ( ef )

म्यः, तथा च बुद्धितस्वे प्रविष्टो न तस्वान्तरं कार्यकारणाभेदात्, तन् स्य भेदाः पञ्चादाद्वस्यन्ते, ननु कथमंककारणादेतानि कार्याणि त-त्नाह गुणवेषम्यविमद्यिति । गुणानां वैषम्ये न्यूनाधिकवलता मन्दन् मध्याधिकभावेन नानाविधा तथा विमदों गुणस्य गुणयोर्वा० अभि-भवः, तस्मादिल्यर्थः । तद्वं कार्यकारणयोरभेदेन विष्ययस्याङ्गान ऽ-धाकेरधमें तुष्टेर्धमें सिद्धेर्ज्ञान इति विवेकः । अज्ञानादयस्तु बुद्धरेवा-तो विष्ययादयोऽपि न तस्वान्तरमिल्यान्नां विस्तरः ॥ ४६ ॥

पश्च विषयंयभेदा
भवन्यशक्तिस्तु करगावैकल्यात्।
श्रष्टाविद्यातिभेदा
तुष्टिनेवधाष्ट्रधा सिद्धिः॥ ४७॥

पञ्चार्ञादिति सामान्यत उक्तम्, तत्न कस्य कतिविधा भेदास्त-त्राह पञ्च विपर्ययेति । विपर्ययः संसारवीजम्, कलेशाः पञ्च ० आवि-द्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशास्त्रेषामेव यथासंख्यं तमोमोहमहामोह-तामिस्नान्धतामिस्रसंज्ञाः, अभिनिवेशो भयम्, ननु रोगादिकृतानाम-शक्तीनां रोगसमसंख्यतयाः कथमष्टाविश्तातिधाऽशक्तिस्तत्राह करण-वैकल्यादिति । करगानां बुद्धितस्वैकादशेन्द्रियाणां यद्वैकल्यं वध-स्तस्माद्याऽशक्तः साऽष्टाविशतिधेत्यर्थः, शेषं सुगमम् ॥ ४७॥

> भेदस्तमसोऽष्ट्रविधो मोहस्य च दशिवधो महामोहः। तामिस्रोऽष्टादश्वधा तथा भवसन्धतामिस्रः॥ ४८॥

पञ्चानां विपर्ययाणामवान्तभेदमाह भेदस्तमस इति । अष्टसु
प्रकृतिमहदहंकारपञ्चतन्मात्रेष्वात्मबुद्धिरविद्या, तस्या एव तम इतिसंज्ञा, तस्या अष्टविधविषयकत्वादष्टविधत्वम् । अणिमाद्यैश्वर्ये प्राप्य
सिद्योऽहमस्मीत्यात्मन्यहंभावेनाभिमानविद्योषोऽस्मिता, अणिमाद्यष्टै-

बज्ञा-

येति

रे"ति हित•

नुश्र-

प्रकृ•

लयो

नारो

शेक.

तिप्र-

डेद:

राणि

ांड

तज्ञ-

( ३८ )

श्वर्यविषयकत्वात् तस्या अष्टविधत्वम्, सैव च मोहसंक्षिका, मोहस्य चेति, चकाराद्दृष्टिध इत्यन्वेति । शब्दादिषु पञ्चसु विषयेषु दिव्या-दिव्यतया दश्विधेषूपादेयत्ववुद्धा रागः, स एव महामोहः, विषय-स्य दश्विधत्वादस्य दश्विधत्वम् । परेग्रा भुज्यमानेषु दशसु शब्दा-दिविषयेषु परेण प्राप्तेषु चाणिमादिष्वष्टसु द्वेषस्तामिस्राख्यः, अष्टा-दश्विषयत्वादस्याष्टादश्विधत्वम् । अभिनिवेशस्त्रासः, अन्धतामि-स्राख्यः, शब्दादयो दशाणिमाद्येश्वयं चाष्ट्विधं केषांचिद्धविष्यति चेति भयम्, अष्टादश्विषयकत्वाद्ष्टादश्विधम् । तदेवं विपर्ययभेदा द्वशिकषष्टिरिति ॥ ४८॥

> एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिनधैरशक्तिरुहिष्टाः। सप्तदशधा च बुद्धे-विपर्ययात तुष्टिसिद्धीनाम्॥ ४९॥

अश्रकेर एविंशितभेदानाह ० एकादशेति । एकादशेन्द्रियाणां भोत्रत्वगक्षिरसन्द्राणवाक्षणिषाद्वणयूपस्थमनसां वधाः, वैगुण्यान् नियथा, यथासंख्यम, "वाधिर्ये कुष्ठितान्ध्रत्वं जडताऽजिद्यता तथा। मूकता कौषय(१) पङ्गुत्वक्लैब्योदावर्तमत्तताः"॥ एतद्धेतुका ख-ब्यापारे बुद्धेरशिक्तिरिति सह बुद्धिवधीरित्युक्तमः। अधुनाः कति बुः दः स्वरूपतो वधास्तताह सप्तदश्येति । तुष्टिनवधा वक्ष्यते, पवं सिद्धिरप्यष्टधा, तेषां (२) विषययाद् ब्यतिरेकादिति॥ ४९॥

> भ्राघ्यात्मिक्पश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः । बाह्या विषयोपरमात् पञ्च नव तुष्ट्योऽभिमताः ॥ ५० ॥

तुष्टर्नव भेदानाह ० आध्यात्मक्यश्चेति । प्रकृत्यादिभिन्नत्वे-

<sup>(</sup>१) इसदीय:।

२ ) पु'स्टबं वधाभिपावम् ।

( 39 )

स्य

ΙΙ-

प-

1-

7-

ਸ-

ति

दा

र्गा

1-

7 1

₹-

**1** 

वं

ì.

नात्मसाक्षात्कारो मोक्षोपायः, परंतु साक्षात्कारः प्रकृतेः परिणाम-विदेशायः प्रकृतित एव भविष्यतीति कृत्वा तत्र न यतते तस्य प्रकृत्या-ख्या तुष्टिरम्भ इत्युच्यते । कश्चिदेवं चिन्तयति, न प्रकृतिमात्रात स भवति तथा साति गृहस्थस्यापि संभवेत् किंतु संन्यासाश्रमोपादानात स भविष्यतीत्यालस्यादिना तुष्ट्या तिष्ठति, तस्योपादानाख्या सलि-लमित्युच्यते, सैच परिव्रज्याख्या तुर्ष्टिरित गीयते । प्रव्रज्याख्यापि कालविशेषं प्राप्य तं करिष्यतीति, अतः कालस्यैव प्राधान्याज्ञान-प्राप्तिकाले ज्ञानं भविष्यत्येवेत्यलं प्रयासेनंति तुष्टिः कालाख्या मेघ इत्युच्यते । कालविशेषेऽपि स भाग्यवलादेव भवति, अतो भाग्यमेव हेतुर्नान्यदित्यलं प्रयासीरिति तुष्टिर्माग्याख्या वृष्टिरित्युच्यते । एताश्च-तस्र आध्यात्मिक्यः । विषयो।परमो वैराग्यं तेन तुष्टयः पश्च बाह्याः, प्रकृत्यादिभिषात्वेनात्मशानाभावात्, तथाहि ० अर्जनरक्षणक्षयभोग-हिंसासु दोषदर्शनात पञ्चोपरमा भवन्ति, तदेतुकत्वात तुष्टयोऽपि पञ्च भवन्ति, यथा ० अर्जनापाया भिक्षाटनादयः क्लेश्वादाः, अतो ऽलं प्रयासेरिति या तुष्टिः सा पारमुच्यते । तथा कथंचिदर्जितस्य ची-रादितो रक्षणमपि कष्टमिति कृत्वा या तुष्टिः सा सुपाराख्या। एवं कथंचिद्रक्षितमपि भोगात् क्षयं गमिष्यत्येवेति कृत्वा या तुष्टिः सा पारापारमुच्यते । पवं शब्दादिभोगाक्ष्यासात् प्रवर्तन्ते (१) कामाः, ते च पुनर्विषयप्राप्ती ० अप्राप्ती च कामिनो दुन्वन्तीति कृत्वा या तु-ष्टिः सा ० अनुत्तमाम्भ इत्युच्यते । एवं भोगेऽवद्यं प्राणिहिंसा जा-यत पवेति दोषद्शीनाद्विषयापरमे या तुष्टिः सा ० उत्तमाम्भ इत्यु-च्यते । तदेवमाध्यात्मिकीभिश्चतस्मिर्वाद्याभिः पञ्चभिनव तुष्टयोऽ-मिमताः। "अम्भः सिळळं मेघो वृष्टिः पारं तथा सुपारं च। अन्यश्व पारापारमनुत्तमाम्भ उत्तमाम्भश्य"॥ इति ॥ ५० ॥

> जहः शब्दोऽध्ययनं दुःखित्रघातास्त्रयः सुहृत्माप्तिः । दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशिस्त्रविधः ॥ ५१ ॥

<sup>(</sup>१)-धैनो द्रति वर: पाठ:।

( 80 )

श्रष्ट सिद्धीराह ० ऊह इति । ऊही विचारसामर्थ्यम्, विशेष्ट विद्यानिति यावत्। शब्दः क्रियाकारकभावापन्नपदसमुदायन्युत्पितः । अध्ययनं गुरुमुखतः शास्त्रार्थज्ञानम् । दुःखविघाता दुःखश्चन्ताति यावत्। दुःखानां त्रित्वात् ० शमनोपायानामपि तित्वम्। सुदृत्पाप्तिः ० आध्यात्मिकजनसङ्गः । दानं देप् शोधने इति धातोष्ट्याप्तिः ० आध्यात्मिकजनसङ्गः । दानं देप् शोधने इति धातोष्ट्याप्तिः ० आध्यात्मिकजनसङ्गः । दानं देप् शोधने इति धातोष्ट्याप्तिः पत्रत्वान्मुख्या, अन्यास्तु पञ्च तत्साधनत्वाद् गौण्य इति विवेष्टः फलत्वान्मुख्या, अन्यास्तु पञ्च तत्साधनत्वाद् गौण्य इति विवेष्टः । तत्रोहादेः सञ्चाविशेष आकरे (१) यथा "तारतारस्रतारप्रमोष्ट्याते विपर्ययाशक्तितुष्टिकपित्रविधः पूर्वोऽन्द्रशस्त्रविध इति । पूर्वः पूर्वोक्तो विपर्ययाशक्तितुष्टिकपित्रविधः । सिद्धेरङ्गशः, कारणविघटनादिद्वारा निवारकः, अतः सिद्धिपरिप्तिः विपर्ययाशक्तितुष्ट्या इतः इति विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया प्रवेति भावः ॥५१॥

न विना भावेछिङ्गं न विना छिङ्गेन भाविनर्द्विः । सिङ्गाख्यो भावाख्य-स्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ ५२ ॥

श

ज ग

ननु भोगो विषयमन्तरेगा न भवतीत्याकाग्रादिस्गै एवास्तु कृतं महदाद्यतीन्द्रियस्गैण तत्राह न विना भावैदिति। भावैः प्रसः क्षेविषयौर्विना लिङ्गं महदाद्यतीन्द्रियहन्दं न भोगसाधनमित्यर्थः। लिङ्गेन महदादिना विना भावानां विषयाणां न निर्हे क्षिः ० न भोगः साधनत्वमः, अयमभिप्रायः, निह विषयः स्वक्रपतो भोगहेतुः, सर्वेषां सर्वेविषयभोगापत्तेः, अपितु ज्ञात एव, ज्ञानं चेन्द्रियान्तःकरणैर्विना नित्युभयस्वीकारः, तस्माद् द्वयोरप्यावश्यकत्वातः ० लिङ्गाक्यः ॥ भावाक्यः ० मृयते प्राप्यतेऽर्थादिन्द्रियोति विषयवर्गः प्रत्यक्षसिद्धः॥ भावाक्यः ० भूयते प्राप्यतेऽर्थादिन्द्रियेणेति विषयवर्गः प्रत्यक्षसिद्धः॥ भावाक्यः ० भूयते प्राप्यतेऽर्थादिनिद्रियेणेति विषयवर्गः प्रत्यक्षसिद्धः॥ भावाक्यः । ।

<sup>(</sup>१) भाव्य।

श्रष्टिकल्पो दैव-स्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति । मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ ५३ ॥

चे.

·P

श∙

म्।

तो-स-

वंबे-

मो-

पा-

iis-

धः

रेप-५१॥

गस्तु

पत्य. र्थः ।

नोगं

विषां विना

**T**: 0

वर्गः, ॥५२<sup>॥</sup> भौतिकसंगिविभागमाह ० अष्टविकत्प इति । ब्राह्मप्राजापत्यै-नद्गपित्र्यगान्धवयाक्षराक्षसंपैद्याचभेदाद्यविधो दैव इत्यर्थः। तैर्यग्योन इति, पद्यपक्षिसपैकीटस्थावरभेदात् पञ्चविध इत्यर्थः । मानुष्यश्चैक-विधः, समासतः, ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरजातिभेदाविवक्षयेति । भौति-को दैहिकः, तेन घटादिनिरासः, केचिन्तु घटादेः स्थावरेऽन्तर्भावं सदन्ति ॥ ५३ ॥

> जर्ध्व सत्त्वविद्याल-स्तमोविद्यालश्च मूलतः सर्गः । मध्ये रजोविद्यालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥

भौतिकस्य विशेषमाह ० ऊर्ध्वामिति । भूलोकाद्र्ध्वं सत्त्ववि-शालः सत्त्वबहुलः, तत्रत्येषु रजस्तमसोः सत्त्वेऽपि सत्त्वाधिक्यश्रव-ग्यात् । मूलतोऽधःपतनशीलसैर्यग्योनस्तमोविशालस्तमोवहुलः, तेषु सत्त्वरजसोः सत्त्वेऽपि तमस आधिक्योपलब्धेः । मध्ये भूलोके र-जोविशालः, सत्त्वतमसोः सत्त्वेऽपि धर्माधर्मप्रवृत्तिपरत्वदर्शनेन र-जस आधिक्यकल्पनात् । ब्रह्मादीति, सोऽयं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः स-गौ लोकभेदेनैवंसंस्थितिक इत्यर्थः । सम्बः स्थावरः ॥ ५४॥

> तत्र जरामरणकृतं दुःखं माम्रोति चेतनः पुरुषः । लिङ्गस्याविनिष्टत्ते-स्तस्माद् दुःखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥

( 83 )

तदेवं सर्ग दर्शियत्वा तस्यापर्गसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःखतामाह तत्र जरामरणिति। यतः पुरुषः स्वयं चेतनोऽपि तत्र लाकत्रयाख्ये सर्गे जरामरणकृतं दुःखं प्राप्तोति, तस्माद् दुःखं स्वभावेत
स्वत एव सर्गों दुःखरूपः, विवेकिनामिति शेषः, यथाह भगवान् पतञ्जालः, "परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव
सर्वे विवेकिन" इति, अत्र परिणामपदेन जरादिदुःखं वोध्यम्, तापपदेन "मान भूवं हि भूयास"मिति मरणत्रासदुःखं वोध्यम्, संस्कारपदेन पुनर्जननादिदुःखं वोध्यम्। कियन्तं कालं दुःखं प्राप्तोति
तदाह लिङ्गस्याविनिवृत्तः, याविलङ्गं महदादि न निवर्तते तावत, क्षानेन लिङ्गस्य निवृत्तौ तु मौक्षमधिगच्छतीति भावः॥ ५५॥

इस्रेष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः । प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्ष इव परार्थ आरम्भः ॥ ५६ ॥

₹

7

Ę

सर्गस्य प्रकृतिमात्रारब्धत्वं वक्तुमुपसंहरति ० इत्येष इति।
इतीत्युपसंहारे, एष महदाविविशेषभूतपर्यन्तः प्रकृतिकृतः प्रकृत्येवोकः रीत्या कृतः, नेश्वरेण न वाऽहष्टेनेत्यर्थः, विशेषभूतं पृथिवी, अयम्भिसंधिः, धर्मसापेश्चत्विनरपेश्चत्विकरुपप्राहम्रस्तत्वान्मानाभावाधं नेश्वरः कारणम्, नाष्यदृष्टम्, कार्यस्य कारणात्वायोगात्, प्रस्यकान्यान्तारम्भकपरमाण्वादिकियादौ व्यभिचारेण कार्यमात्रेऽदृष्टादीः नामकारणत्वाधोति दिक्, अचेतनत्वन स्वप्रयोजनाभावात्, एष आर्मः परार्थे एव ननु कस्यार्थे आरम्भस्तत्राह प्रतिपुरुषेति, प्रत्येकपु रुषस्यस्यत्यर्थः, अत्र भोजयितुमिति विहाय विमोक्षार्थमत्युक्तिस्तु एकः स्य मोन्नेऽपि सर्गस्य नाशो नास्ति सर्वसाधारणत्वादिति ज्ञापनाय, अत्र एव प्रतिपुरुषेत्युक्तम्, आह चैवं समानतन्त्रे भगवान् पतञ्जितः, "तर्श्य एव दश्यस्यात्मा कृतार्थे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणि त्वा"दिति परार्थारम्मे न कोऽपि विवाद इत्याह स्वार्थ इवेति । यः थान्यो जनः स्वार्थ प्रवर्तत तथैवास्य परार्थ आरम्भो घटत एव, प्रं योजनवत्त्वमात्रस्य प्रवृत्तिमूलत्वादित्यास्ता विस्तरः॥ ५६॥

वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षोरस्य यथा प्रवृत्तिरङ्गस्य । पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥

**स** 

雨-

वेन

प-

ता-

सं

hii

লা-

त।

क्त

पम-

का-

दी.

आ'

क्षु.

एक'

अत

लि:

रण'

1 4.

, 4

नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कथं प्रवृत्तिस्तत्राह् वत्सेति । अन्वय-व्यतिरेकाश्यां वत्सविवृद्ध्यादिप्रयोजनेनैवाचेतनस्य श्लीरादेः प्रवृ-तिदर्शनात् प्रवृत्तिने चेतननियता किंत्द्वुद्धादृष्टमात्रसाध्या, अतस्त-द्वदेवाचेतनाया अपि प्रकृतेः पुरुपविमोक्षार्य प्रवृत्तौ न किंचिद्वाधक-मिति भावः, न च श्लीरप्रवृत्तेरपीश्वराधिष्ठानानिवन्धनतया प्रवृत्तेश्ले-तननियतत्वमन्याहतमेव तथा च कथामिति वाच्यम्, ईश्वरे प्रमा-ग्राभावात्, प्रामाणिकत्वेऽप्याप्तकामस्य प्रयोजनं विना प्रवर्तकत्वा-योगात्, न च कारुण्यादिति वाच्यम्, सर्गात् प्राग् जीवानां दुःखि-त्वासंभवेन दुःखनिवृत्तीच्छाक्रपकारुण्यस्यापि तस्मित्रसंभवात्, त-स्मात् स्वयमचेतनापिप्रयोजनेनैव श्लीरादिवत्प्रवर्तत इतिसिद्धम्॥५७॥

> औत्सुक्यनिष्टत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः । पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्भद्वयक्तम् ॥ ५८ ॥

ननु प्रयोजनमुद्दिश्येव प्रवृत्तिर्देश न चास्यास्तद्स्ति तत्राह ० औत्सुक्येति । औत्सुक्यमिच्छा यथेयं मया संभोकव्येति, तिष्ठवृत्त्य- थे रत्यादिक्रियासु प्रवर्तते लौकिकः, अनिवृत्ताया इच्छाया दुःखद- त्वात, सा च विषयसिद्धावेव निवर्तत इति सेव फलम्, एवमव्यक्तं प्रधानमि पुरुषार्थो मया कर्तव्य इतीच्छायां पुरुषविमोक्षरूपफलार्थे प्रवर्तते, तिसिद्धि विना ताहरोच्छाया अनिवृत्तेः, अनिवृत्तायाश्चानिष्ट- त्वात, तथा च स्वार्थमुखेनैव परार्थारम्भ इति न कोऽपि दोष इत्या- स्तां विस्तरः ॥ ५८ ॥

88 )

रङ्गस्य दर्भायत्वा निवर्तते नर्तको यथा नृत्यात् । पुरुषस्य तथात्मानं मकाक्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥ ५-६ ॥

ननु भवतु प्रवृत्तिः प्रकृतेर्निवृत्तिस्तु कथम्, तथा च पुरुषसाः निर्मोक्ष एव स्यादत आह रङ्गस्योति । रङ्गपदं स्थानिपरम्, तथा च यथा नर्तकी सुप्रीता हावभावळीळाविळासवती विविधाळकारशोः भिता नृत्यगीतादिभिरात्मानं रङ्गस्यस्य सञ्चादेर्दश्यित्वा हृणहमने नेति कृतप्रयोजना धनप्राप्तचा निवर्तते, एवं प्रकृतिबुद्ध्यादिसुखदुः खान्तभावेनात्मानं पुरुषस्य प्रकाश्य त्वमन्योऽहमन्योति विवेक तो निवर्तते ० असंयुक्ता भवति, तथानिवृत्तिकः पुरुषो मोक्षमः धिगच्छति ॥ ५९॥

नानाविधेरुपायै-रूपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः । गुणवत्यगुणस्य सत-स्तस्यार्थमपार्थकं चरति ॥ ६० ॥

नतु परार्थे प्रत्युपकारसंबन्धेन प्रवृत्तिर्दृश्यते, निह पुरुषात् किश्चित् प्रत्युपकारः प्रकृतेरत आह नानाविधौरिति । गुणवती प्रकृति रत प्रवोपकारिणी पुंसः पुरुषस्य द्रष्टुरगुग्रास्य सम्भित्स्भावकत्या गुणातीतस्यात प्रवानुपकारिण उपकारासमर्थस्य नानाविधैमेहदर्दे कारेन्द्रियमनःप्रभृतिभिरुपायरथं प्रयोजनमपार्थकं स्त्रीयप्रयोजनश्चरं न्यमेव चरति ० आचरति, स्वभाव प्रवायं गुग्रावतां यदनुपकारिण्यः प्रयुपकारकरणम्, अतः परार्थे प्रत्युपकारसंबन्धनेव प्रवृत्तिरिति नियमोऽव्यभिचारादित्यास्तां विस्तरः॥ ६०॥

( 84 )

मक्रतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मे मितर्भवति । या दृष्टास्मीति पुन-र्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥

स्यादेतत्, नर्तकी नृत्यं सक्ष्येक्यो दर्शियत्वा धनप्राप्तचा निवृ-सापि पुनः कुत्हलात् प्रवर्तते यथा, तथा प्रकृतिरिप पुरुषायात्मानं द्र्शियत्वा विवेकोन निवृत्तापि पुनः प्रवर्ह्यतीत्यत आह प्रकृतेरिति। सुकुमारतरं सलज्जम्। इष्टास्माति कृत्वा पुनः पुरुषस्य दर्शनं नोपै-ति द्रष्टिविषया (१) न भवति, यथा कदाचित् कुलल्ली युवती सा-ध्वी द्वाराविष्यतपुरुषेण रहिस वा गतेन दृष्टा सा बीडायमाना त्व-रितमन्तः प्रविद्यति, दृष्टाहमनेनत्येवमवबुध्य न द्र्शनमुपैत्यन्यपुरुप-स्य, प्रवं प्रकृतिः प्रात्मना पुरुषेण यदा ज्ञानचक्षुण दृष्टा सा बीडा-यमाना(२)कुलल्लीवत् पुनर्दर्शनं नोपैति पुरुषस्य, विवेक्षस्यातेरेव त-द्रप्रवृत्तिप्रतिवन्धकत्वादिति भावः॥ ६१॥

तस्मान्न वध्यते नापि (३) मुच्यते नापि संसरित कश्चित् ।
संसरित वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥

स्यादेतत् पुरुषश्चेदगुणोऽपरिणामी कथमस्य सुखदुःस्नादिकः पौ बन्धः, अतो न मोक्षोऽपि, मोक्षस्य बन्धेन समानाधिकरणत्वात्, तस्मात् पुरुषविमोक्षार्थामिति रिक्तं वचः, इतीमामाग्रङ्कामुपसंहार-व्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति तस्मादिति । वस्तुतोऽसङ्गत्वादेव पु-रुषो बन्धमोक्षादिराहितोऽस्ति, "न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । न मुमुक्धुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ इति" श्रुतेरिति

या-

धो•

ाने -

दुः-

**क**·

H.

ति

ते-

या हं

श्र-

ाय-

<sup>(</sup>१) विषयभूता इत्युचितम।

<sup>(</sup>२) ब्रीडामयमाना ॰ इति यीग्यः पाठः।

<sup>(</sup>३, ऽद्या न इति, पा॰।

भावः । कस्ति विकादिमानित्यत आह संसरतीति । प्रकृतिरेव ना-नापुरुषाश्रया बुद्धादिद्वारा ताहशी, तथा च बन्धादिकं बुद्धि-निष्ठमेव पुरुषे तत्संपर्कात् तद्गतमारोप्यत एव केवळं नतु तद्प्य-स्तीति भावः ॥ ६२ ॥

> इपैः सप्तिभिरेव तु बभ्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक इपेगा ॥ ६३ ॥

ननु पुरुषस्यापि प्रकृतिसंपर्कादारोपितसुखदुःखादिकं बन्ध इत्युक्तम्, सा पुनः केन साधनेन बधाति मोचयति वा तदाह कः पैरिति। पुरुषांधे भोगं प्रात ० आत्मना बुद्धिक्रपेण ० आत्मानं पुरुषं कपः सप्तीमः धर्मवैराग्येश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यानेश्वयंक्रवेधाति, पुरुषं स्वर्ताः धर्मवैराग्येश्वर्याधर्माञ्चानवैराग्यानेश्वयंक्रवेधाति, पुरुषं स्वर्ताः संसारान्निवर्तयति, प्रतेन वैराग्योपरत्याद्यभावेऽपि ज्ञानं मोन्ध्रस्य कार्यां भवत्येवेति ज्ञापितम्, उक्तं च तथा वेदान्तेषु, "पूर्णः बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा। मोक्षो विनिश्चितः किन्तु ए एपुः बं नत्यति"॥ इति, द्वौ वैराग्योपरमी, इष्टदुःखं यथोचितव्यः वहारक्रेद्राः, तथा च विषयजिहासाक्षपवैराग्यस्य विषयदोषदर्शनजः न्यस्य पुनर्भोगेष्वदीनतामात्रं फलं नतु,मोक्षोऽपि, एवं धीनिरोधकः पोपरमस्यापि यमादिसाध्यस्य द्वैतादर्शनमेव फलं न मोक्षः, श्रुतिषु इानैकलक्ष्यत्वकथनादित्यास्तां विस्तरः॥ ६३॥

एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाह्मित्यपरिशेषम् ।
प्रविपर्यपाद्विशुद्धं
केवसमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥
भवतु ज्ञानदिवं कैथल्यं तदेव तु कस्मात् किमाकारं च तहा

ह ० प्यमिति । उक्तप्रकारपुरुषगोचराभ्यासात् पुनः पुनिश्चन्तनकः पान्निद्ध्यासनादेव केवलं पुरुषमात्रगोचरं हानं साक्षात्कार उत्य-द्यत इत्यर्थः, पतेन निदिध्यासनसहकृतेन मनसेवात्मगोचर्गनिर्विक-द्यकसाक्षात्कारो भवति न श्रुनानुमानाभ्याम्, तयोस्तत्रासामध्या-दिति बोधितम्, यथाह समानतन्त्रे भगवान् पतञ्जलिः, "ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विद्यार्थत्वा" दिति । आ-कारमाह नाहमीत्यादिना । अस्मीत्यस्य न कर्तास्मीत्यर्थः, तेन बु-द्विभिन्नोऽहमिति प्राप्तम् न मे, दुःखमिति द्येषः, तेन दुःखाद्यारोपा-भावा लब्धः, नाहमित्यननाहंकारभदम्रहः, नास्ति परिशेषो यस्मा-दित्यपरिशेषं चरमम् "तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ प्रज्ञे" त्यादिना योग-स्वत्रेणोक्तम् । अविपर्ययात् ० व्यधिकरणप्रकाराभावाद्विशुद्धं प्रमा-स्मकं मिथ्याज्ञानवासनोन्मूलनक्षमम्, प्रविध एकात्मसाक्षात्कारस्त-स्वज्ञानपदेनोच्यत इति भावः ॥ ६४॥

तेन निरुत्तपसवामर्थवसात सप्तक्षपितिरुत्ताम् ।
प्रकृतिं पश्पति पुरुषः
प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥ ६५ ॥

तस्वश्वानानन्तरं पुरुषः किं करोति तदाह तेनेति । तेन पूर्वो-केन श्वानेन निवृत्तप्रसवाम, प्रसवा भोगभेदसाक्षात्कारादयः, तेषां जनितत्वान्निवृत्तां प्रकृतिं पद्यति पुरुषः प्रेक्षकवद्वस्थितः स्वस्थः, यथा कश्चित प्रेक्षको रङ्गस्थो गीतनृत्यादिषु वर्तमानां नर्तर्की स्व-स्थो निर्विकल्पो निराकुलः पद्यति, एवं पुरुषोऽपि तासु तासु यो-न्यवस्थासु वर्तमानां प्रकृतिं पद्यति, इयं प्रकृतिः स्वगुगीः पुरुषान् षभ्नाति मोचयित च ॥ ६५॥

g

दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टाइमित्युपरमसन्या । स्रात संयोगेऽपि तयोः मयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥ ६६ ॥

नतु नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगसत्त्वात् कथं तस्याः प्रस्वनिवृत्तिस्तवाह दृष्टा मयेति । तयोः संयोगेऽपि सर्गस्य जनने प्रयोनं प्रयुज्येतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या सहकारि कारणं नास्तीति, तयोर्मः स्ये ० अन्या प्रकृतिः ० उपरमति न प्रसृत इत्यन्वयः । तत् कथं नार्मित तदाह दृष्टा मयेति । तयोर्मध्ये एकः पुरुषः स्वभिन्नेयं स्वसंपर्काद्वधनातित्येवंगुणा प्रकृतिर्मया दृष्टेत्युपेक्षको भवत्युपरमते, तद्भोगा- धावेशरहितो भवति. यथा नर्तको दृष्टा सक्ष्यः, तथा च प्रस्ते पुरुष्टिय प्रकृतिभेदाग्रहः सहकारी दृशेने सित तु स नास्तीति भावः॥६६॥

हि

सम्यग् इताधिगमाद् धर्मादीनामकारग्रामाते । तिष्ठति संस्कारवज्ञा-चकश्रीमवद्धृतद्यारीरः ॥ ६७ ॥

नतु "भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। श्लीयन्ते चा-स्य कर्माणि तस्मिन् हृष्टे परावरे"॥ इत्यादिश्रुत्या तत्त्वज्ञानानन्तरमेव माक्षे सर्वकर्मश्लयेण देहाद्यभावस्चनात् कथं प्रकृतिद्शानं ज्ञाने देह-स्य हेतुत्वात्, तत्राह सम्यगिति । सम्यग्ज्ञानं मिथ्याज्ञानोच्छेदश्लमं ज्ञानम्, तद्यिगमात् तदुत्पत्तंधर्मादीनां देहारम्भकान्यधर्मा-दीनां संचितिकयमाणानां दग्धवीजभावानाम्, अकारणं खाश्रये खफलोत्पादनासामर्थ्यम्, तस्योक्तप्रमाणादिवक्षितविवेकेन प्राप्तां, संस्कारो दहारम्भकाहष्टम्, तद्वशाद्धृतशरीरस्तिष्ठति, याख्या कुलालव्यापारविगमेऽपि वेगवशाच्चकश्चमिस्तिष्ठति, प्रारम्थम् भोगैकनाश्यत्वात्, अत एव "तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये य संपत्स्य हृत्युक्तं श्रुतौ, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वे ति वेदान्तेषु भगवता व्यासेन च, तथा च तत्त्वज्ञाने सति कर्मक्षय इत्यस्य प्रथमं तत्त्वज्ञानप्रागभावस्य नष्टत्वात् फलानुत्पादमात्रमर्थों न देहाद्यभावो ऽपीति संक्षेपः॥ ६७॥

माप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वाद प्रधानीविनदृतौ। ऐकान्तिकमासन्तिक-मुभयं कैवल्यमाप्नोति॥ ६८॥

नजु यद्युत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽपि तिष्ठति कदा तर्हि मोक्षं गच्छिति
तत्राह प्राप्त इति । भोगेन प्रारच्यक्षयतः यरीरस्य भेदो विनाशस्तस्मिन् प्राप्त सित चरितार्थत्वाद् बुद्धितत्त्वादिद्वारा कृतभोगापवर्गळक्षणप्रयोजनकत्वात प्रधानस्य पुरुषं प्रति विनिवृत्तौ संयोगाभावळक्षणळये (१) उभयम् ० उभयगुणकं कैवल्यं दुःखविनाद्यं प्राप्तोति,
द्वयं कि तदाह ० ऐकान्तिकम् ० अवस्यभावि ० आत्यन्तिकं पुनर्वुःखजातियानुत्पत्तिविशिष्टम् ० एतद्विशेषणकत्वात् कैवल्यमुभयम्
उत्पन्नात्मसाक्षात्कारवान् पुरुषः प्रक्षीणायेषकलम्षो भोगेन प्रारच्ध,
क्षयं सत्यवस्यमात्यन्तिकदुःखविनाद्यं प्राप्नोतीति समुद्रायार्थः॥६८॥

पुरुषार्थं ज्ञानिमदं

गुह्यं परमिषणा समाख्यातम् ।

स्थित्युत्पित्तमलया
श्चिनसन्ते यत्र (२) भूतानाम् ॥ ६९॥

प्रेक्षाविद्वद्वासार्थमाह पुरुषार्थमिति । पुरुषस्यार्थः प्रयोजनं मोक्षाख्यं यस्मात् तादशं ज्ञानं गुह्यं बहूनां दुरववोधं परमर्षिणा कपि-छेन कथितम, यत्रेति निमित्तसप्तमी, यज्ज्ञाननिमित्तमित्यर्थः ॥६९॥

> एतत पितत्रमग्रयं मुनिरामुरयेऽनुकम्पया प्रददौ । भ्रामुरिरपि पञ्चितिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम् ॥ ७० ॥

एतद् भगवता यत् तत्त्वज्ञानमुक्तं तस्य कुत आगमस्त्रहाह ० एतद्दिति । पवित्रं पावनं सर्वपापनाशकत्वात्, अग्रयं सर्वेश्यः पवि-त्रेश्यो मुख्यम्, मुनिः कपिळः, आसुरये ० अनुकम्पया प्रद्दी कथि-

(१) गरीरखये दसर्थः।

1

4

3

(२) जाने।

( 40 )

तवान्, स पुनः पञ्चारीखाय व्याख्यातवान्, तेन बहुधा शिष्योपदेश-

शिष्यपरंपरयागत-मीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः। संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग् विज्ञाय सिद्धान्तम् (१)॥ ७१॥

ईश्वरकृष्णेन कि ततः साक्षात् प्राप्तं तत्राह शिष्यपरंपरयेति। आयोष्यं छन्दोविशेषसाद्विशिष्टं पद्यमाप्यार्थेत्युच्यते, अत उक्तमार्था-मिरिति, किं छत्वा सम्यगध्ययनभावनाश्यां सिद्धान्तं विज्ञाय ॥७१॥

सप्तयां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य पष्टितन्त्रस्य ।
ग्राख्यायिकाविरहिताः
परवादविवर्जिताश्चापि ॥ ७२ ॥
इति सांख्यकारिकाग्रन्थः समाप्तः
शुभम् ॥

पतच शास्त्रार्थेस्चनाच्छास्रं नतु प्रकरणमित्याह सप्तत्यामिति । षष्टितन्त्रस्य पुरुषप्रकृत्यादिषष्टिपदार्थव्युत्पाद्कतन्त्रस्य येऽधांः
किळ सप्तत्यां कारिकासप्तत्यां कथिताः, किंभूताः, आख्यायिकाविरहिताः कथातद्धटितहष्टान्तादिरहिताः, तथा परवाद्विविजिताश्च, षद्वर्शनोत्थापनरहिताश्चेत्यर्थः, तत्र यथा कपिलोक्तषडध्याय्यां चतुः
र्षाऽध्याये आख्यायिका, पश्चमे परवादः, तथात्र न वर्तते हित भावः,
पष्टिपदार्था गणिता प्रन्थान्तरे यथा "पुरुषः प्रकृतिर्वुद्धिरहंकारो गुः
पास्त्रयः । तन्मात्रीम न्द्रियं भूतं मोलिकार्थाः स्मृता दश्च ॥ विपर्ययः
पञ्चविधक्तथोक्ता नव तुष्टयः । करणानामसामर्थ्यमष्टाविद्यतिधा मन्तम् ॥ इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह सिद्धिभः"। इति, तथा चान्त्रेत्तपष्टिपदार्थविवेचनान्नदं प्रकरणं किंतु तन्त्रमेवेति सिद्धम् ॥ ७२॥

द्

म

इति श्रीरामगोविन्दतीर्थशिष्यनारायणतीर्थकृता सांख्यचिन्द्रका संपूर्णतामगमत् ॥ श्रभमस्त ॥

<sup>(</sup>१) राज्ञानम् इति पाः।

# गौडपादविरचितं

# सांख्यकारिकाभाष्यम् ।

#### श्रीगणेशाय नमः।

किपिलाय ममस्तर्भे, येनाविद्योदधौ जगति मग्ने। कारुण्यात सांख्यमयी, नौरिव विद्विता प्रतरणाय ॥ १॥ अल्पन्नन्थं स्पष्टं, प्रमाणसिद्धान्तदेतुमियुक्तम्। शास्त्रं शिष्यदिताय, समासतोऽहं प्रवक्ष्यामि ॥ २॥

वः खत्रयेति । अस्या आर्याया उपोद्धातः कियते । इह भग-वान ब्रह्मसुतः किपलो नाम तद्यथा, "सनकश्च सनन्दनश्च (१) तु-तीयश्च सनातनः। आसुरिः कपिलश्चैव वोदुः पश्चशिखस्तथा॥इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः" । कपिलस्य सहोत्पन्नानि धर्मी ज्ञानं वैराग्यमेश्वर्ये चेति। एवं स उत्पन्नः सन्नन्धे तमसि मज्ज्जग-वालोक्य संसारपारम्पर्येण सत्कारुगयो जिन्नासमानाय॰ आस्तरिस-गोताय ब्राह्मणायेदं पञ्चविंशतितत्त्वानां ज्ञानमुक्तवान्, यस्य ज्ञाना-दुवः खक्षयो भवति, "पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् । जटी-मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः"॥ तदिदमाहुः, दुःखतया-भिघाताजिक्कासेति । तत्र दुःखत्रयम्, आध्यात्मिकम्, आधिभौतिक-म, आधिदैविकं चेति । तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं चेति। शारीरं वातिपत्तश्चेश्मविपर्ययक्ततं ज्वरातीसारादि, मानसं वियवि-योगावियसंयोगादि । आधिभौतिकं चतुर्विधभूतग्रामनिमित्तं मनु-ष्यपशुमृगपश्चिसरीस्पदंशमशकयुकामत्कुणमत्स्यमकरग्राहस्थावरे-भ्यो जरायुजागडजस्वेदजोद्भिज्ञेभ्यः सकाशादुपजायते । आधिदैवि-कम, देवानामिदं दैवम, दिवः प्रभवतीति वा दैवम, तद्धिकृत्य य-

<sup>(</sup>१) सनन्दश्चेति पाठान्तरम्।

तुपजायते शीतोष्णवातवर्षाशितिपातादिकम् । एवं यथा दुःखत्रयाः भिघाताजिज्ञहासा कार्या क, तद्भिघातके हेती, तस्य दुःखत्रयस्याः भिघातको योऽसी हेतुस्त्रति । हष्टे सापार्था चेत्, हष्टे हेती दुःख-व्याभिघातके सा जिज्ञासाऽपार्था चेदादि । तत्राध्यात्मिकस्य द्विवि-धस्याप्यायुर्वेदशास्त्रिक्षयया प्रियसमागमाप्रियपरिहारकदुतिककाः धादिभिर्हेष्ट एवाध्यात्मिकापायः । आधिमौतिकस्य रक्षाद्नाऽभि-घातः । हष्टे साऽपार्था चेद्वं मन्यसे, न, एकान्तात्यन्तताऽभावात, यत एकान्तताऽवश्यमत्यन्ततो नित्यं हष्टेन हेतुन्यभिघातो न भव-र्वत, तस्मादन्यत्रैकान्तात्यन्ताभिघातके हेती जिज्ञासा विविद्या कार्येति ॥ १॥

यदि द्रष्टान्यत्र जिज्ञासा कार्या, ततो आपे नैव । यत आनुश्र-विको हेतुर्दुः खत्रयाभिघातकः । अनुश्रूयत इत्यनुश्रवस्तत्र भव आनुः श्रविकः स चागमात् सिद्ध, यथा "अपाम सोमममृता अभूमागन ज्योतिरविदाम देवान् किं नूनमस्मांस्तृणवद्रातिः किम् धूर्तिरसृत-मत्यंस्य"। कदाचिदिन्द्रादीनां देवानां कल्प आसीत्, कथं वयममू-ता अभूमेति विचार्य यस्माद्यमपाम सोमं पीतवन्तः सोमं तस्माद-मृता अभूम अमरा भूतवन्त इत्यर्थः, किंच, अगन्म ज्योतिः, गतव-न्ता लब्धवन्तो ज्योतिः स्वर्गमिति, अविदाम देवान्, दिव्यान् विदि-तवन्तः, एवंच किं नूनमस्मांस्तृणवदरातिः, नूनं निश्चितं किमरातिः शतुरस्मान् तृणवत् कर्नेति, किमु धूर्तिरमृतमत्यस्य, धूर्तिज्ञरा हिसा वा किं करिष्यति अमृतमत्येस्य । अन्यच वेदे श्रूयते आत्यन्तिकं फलं पशुवधेन "सर्व्वालोकाञ्जयति मृत्युं तरित पाप्मानं तरित ब्रह्मः हत्यां तरानि यो योऽश्वमधेन यजत" इति । ऐकान्तात्यन्तिकं एवं वे दोक्ते अपार्थेव जिज्ञासा, इति न उच्यते । दृष्टवदानुश्रविक इति । हप्टेन तुल्यो दृष्टवत् । यो स्तावानुश्रविकः कस्मात् स दृष्टवत् यस्माः दविशुद्धिश्रमातिशययुक्तः । अविशुद्धियुक्तः पशुघातात्, तथा ची-क्तम, "पट् शतानि नियुज्यन्ते पञ्चनां मध्यमेऽहनि । अश्वमधस्य व चनःदूनानि पशुभिस्त्रिभिः"॥ इति । इत्थं यद्यपि श्रुतिस्मृतिविहितौ धर्मस्तथापि मिश्रीभावादविशुद्धियुक्त इति । तथा, "बहूनीन्द्रसह" स्राणि देवानां च युगे युगे। कालेन समतीतानि कालो हि दुरिति मः" ॥ इति । एवामन्द्रादिनाशात् क्षययुक्तः । तथाऽतिशयो विशेषः

( 3 )

ग-

या-

ख-

वि-

FI-

भ-

त्,

व-

वा

श्र-

नु•

FH

त-

मृ-

द-

7-

दि-

तिः

सा

1 क

ह्य-

वे-

मा-

बो-

**a**-

तो

臣.

斩-

वि.

सेत युक्तः । विशेषगुणदर्शनादितरस्य दुःखं स्यादिति । प्वमानुश्चः विकोऽपि हेतुर्देष्टवत् । कस्तर्हि श्रेयानिति चेत् । उच्यते । तद्विपरीतः श्रेयान्, नाभ्यां दृष्टानुश्रविकाभ्यां विपरीतः श्रेयान् प्रशस्यतर इति, अविशुद्धिश्वयातिशयायुक्तत्वात् । स कथमित्याह व्यक्ताव्यक्तश्चविं-श्चानात् । तत्र व्यक्तं महदादि, वुद्धिरहङ्कारः पश्च तन्माश्चाण्येकाद्यं । निद्वयाणि पश्च महाभूनानि । अव्यक्तं प्रधानम् । इः पुरुषः । एवमे-तानि पश्चविंशतितन्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञाः कथ्यन्ते । प्रतिद्विज्ञानाच्छ्रेय इति । उक्तं च "क्श्चविंशतितत्त्वज्ञ" इत्यादि ॥ २ ॥

अथ व्यक्ताव्यक्तज्ञानां को विद्योप इत्युच्यन । मूलप्रकृतिः प्र-धानम, प्रकृतिविकृतिसप्तकस्य मुलभूतत्वात्। मूलं च सा प्रकृतिश्च मलप्रकृतिः, अविकृतिः, अन्यस्मान्नात्पद्यते, तेन प्रकृतिः कस्य चि-बिकारो न भवति । महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्तः । महान् वृद्धिः, बुद्धाचाः सप्त, बुद्धिः १ अहङ्कारः २ पश्च तन्मात्राणि ५ पताः सप्त प्रकृतिविक्रतयः, तद्यथा, प्रधानाद्वुद्धिरुत्पद्यते तेन विकृतिः प्रधान-स्य विकार इति, सेवाहङ्कारमुत्पाद्यति, अतः प्रकृतिः, अहंकारार्धाप बुद्धेरुत्पद्यत इति विकृतिः, स च पश्च तन्मावाण्युन्पादयतीति प्रकृः तिः, तत्र शब्दतनमात्रमहंकारावृत्पचत इति विकृतिस्तरमादाकाश-मृत्यचन इति प्रकृतिः, तथा स्पर्शनन्मात्रमहंकार।दृत्यचन इति विकृ-तिस्तद्वं वायुम्त्पादयतीति प्रकृतिः, गन्धतन्मात्रमहंकारादुःपद्यत इति विकृतिस्तदेवं पृथिवीमुत्पादयतीति प्रकृतिः, रूपतन्मात्रमहंका-राद्वत्पद्यत इति विकृतिस्तदेवं नेज उत्पादयतीनि प्रकृतिः, रमतन्मा-जमहंकाराकुत्पद्यत इति विकृतिस्तदेवमप उत्पादयतीति प्रकृतिः, एवं महदाद्याः सप्तः प्रकृतयो विकृतयश्च । षोडशकस्तु विकारः, पश्च बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रयाण्येकादशं मनः पञ्च महाभूतान्येष षोडशको गर्गा विकृतिरेव, विकारो विकृतिः ॥ न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ ३ ॥

पवमेषां व्यक्ताव्यक्तज्ञानां त्रयाणां पदार्थानां कैः कियद्भिः प्रमाणैः केन कत्य वा प्रमाणेन सिद्धिर्भवति । इह लोके प्रमयवस्तु प्रमाणेन साध्यते यथा प्रसादिभिर्वीहयस्तुलया चन्दनादि । तस्मात् प्रमाणानभिष्यम् ।

दृष्टं यथा श्रोत्रं त्वक् चक्षुर्जिह्ना त्राणिमिति पश्च वुद्धान्द्रिया-

णि, शब्दस्पर्शेकपरसगन्धा एवां पञ्चानां पञ्चेव विषया यथासंख्या। श्रद्धं श्रोत्रं गृह्णाति, त्वक् स्पर्शे, चक्षू हपं, जिह्वा रसं, घ्राणं गन्धः मिति । पतद्रष्टमित्युच्यते प्रमाणम् । प्रत्यक्षेणानुमानेन वा योऽथों त गृह्यते स आप्तवचनाद् प्राह्यः, यथन्द्रो देवराजः, उत्तराः कुरवः खर्गेडप्सरसः, इत्यादि । प्रत्यक्षानुमानाम्राद्यमप्याप्तवचनाद्गृहाते। अपिचोक्तम् । "आगमो द्याप्तवचनमाप्तं दोपक्षयाद्विदुः । श्लीणदोषो-Sनृतं वाक्यं न ब्र्याद्वेत्वसम्भवात् । स्वक्रमण्यभियुक्तो यः सङ्क्रेष-विवर्जितः। पुजितस्तद्विधैर्नित्यमाप्तो श्रेयः स ताइदाः"॥ एतेषु प्रमाः बेषु सर्वप्रमाणानि सिद्धानि भवन्ति । षट् प्रमाणानि जैमिनिः। अथ कानि तानि प्रमागानि । अर्थापत्तिः संभवः० अभावः प्रात-भा० पेतिहाम्० उपमानं चेति षट् प्रमाणानि । तत्रार्थापतिर्वि-विधा, दृष्टा श्रुता च। तत्र दृष्टा, एक हिमन् पक्षे आत्मभावो गृही-तश्चेदन्यस्मित्रप्यात्मभावो गृह्यत एव । श्रुता यथा दिवा देवदत्तो न भुङ्के० अथ च पीनो हर्यते० अतोऽवगम्यते रात्री भुङ्क इति। संमः वो यथा प्रस्य इत्युक्ते चत्वारः कुडवाः संभाव्यन्ते । अभावो नाम प्रागितरेतरात्यन्तसर्वाभावलक्षणः । प्रागभावो यथा देवद्तः कीमा-रयौवनादिषु । इतरेतराभावः पटे घटाभावः। अत्यन्ताभावः खरावे-षाणवन्ध्यासुतखपुष्पवदिति। सर्वाभावः प्रध्वंसाभावो दग्धपटवदि-ति, यथा शुष्कधान्यदर्शनाद्वष्टरभावोऽवगम्यते । एवमभावोऽनेक-था। प्रतिभा यथा, "दक्षिणेन च विन्ध्यस्य सहास्य च यदुत्तरम् पृथिव्यामासमुद्रायां स प्रदेशो मनोरमः"॥ एवसुक्ते तस्मिन् प्रदेशे शोभना गुणाः सन्तीति प्रतिभोत्पद्यते प्रतिभा च जानतां झानमिति। मेतिहां यथा, ब्रवीति लोको यथात वटे यक्षिणी प्रवसतीत्येवैतिहाम। उपमानं यथा, गौरिव गवयः समुद्र इव तडागः। एतानि षद् प्रमान णानि त्रिषु इष्टादिष्वन्तर्भूतानि । तत्रानुमाने तावदर्थापत्तिरन्तर्भूता। संभवाभावप्रतिभैतिह्योपमाश्चाप्तवचने । तस्मात् त्रिष्वेव सर्वप्रमाणः सिद्धत्वात् तिविधं प्रमाणिमष्टं तदाह । तेन त्रिविधेनः प्रमाणेन प्रमा णसिक्सिनतीति वाक्यशेषः। प्रमेयसिक्तिः प्रमाणाक्ति। प्रमेयं प्रधाः नं बुद्धिरहंकारः पञ्च तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूताति पुरुष इति । एतानि पञ्चविद्यातितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तश्चा इत्युच्यन्ते । तत्र किंचित प्रत्यक्षेण साध्यं किंचिद्नुमाने किंचिद्रागमेनेति कि

(4)

विधं प्रमाणमुक्तम् ॥ ४॥

4

न्ध-

ों न

वः.

ते।

यो-

Ìq-

मा-

: 1

ति-द्वि-

ही-

न

77-

सम

HI-

वि-

दे-

**क**-

( k

ये

ते।

H!

HI-

11

**U**-

11-

11-

ाति ने .।

न्न-

तस्य कि लक्षणमेतराह । प्रतिविषयेषु श्रे त्रादीनां शब्दादिविषयेष्वध्यवसायो दृष्म, प्रत्यक्षमित्यर्थः । त्रिवध्मनुमानमाष्यातम, पूर्ववत ग्रेषवत् सामान्यतोदृष्टं चिति । पूर्वमस्यास्तीति पूर्ववद्,
यथा मंघोन्नत्या वृष्टिं साध्यति पूर्वदृष्टत्वात, श्रेषवद्यथा समुद्रोदकं
जलपलं लवणमासाद्य शेषस्याप्यानि लवणमाव इति, सामान्यतोदृष्टम, देशान्तरादेशान्तरं प्राप्तं दृष्टम, गितमचन्द्रतारकं चेत्रवत,
यथा चेत्रनामानं देशान्तरादेशान्तरं प्राप्तमवलोक्य गितमानयमिति,
तद्यचन्द्रतारकमिति, तथा पूर्णपताम्रदर्शनादन्यत्र पूर्णपता आम्रा
इति सामान्यतोदृष्टेन साध्यति, पतत् सामान्यतोदृष्टम् । किंच
तिल्किङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति, तद्युमानं लिङ्गपूर्वकम, यत्र लिङ्गेन लिङ्गी०
अनुमीयते यथा दृष्टेन यतिः । लिङ्गिपूर्वकं च यत्र लिङ्गेन लिङ्गी०
अनुमीयते यथा दृष्टेन यतिः । लिङ्गिपूर्वकं च यत्र लिङ्गिना लिङ्गमनुमीयते यथा दृष्टा यतिमस्येदं तिद्रग्रहमिति । आप्तश्रुतिसप्तवचनं
च, आप्ता आचार्या ब्रह्मादयः, श्रुतिर्वेदः, आप्ताश्च श्रुतिश्च आप्तश्रुतिः
(१) तदुक्तमाप्तवचनमिति। पवं तिविधं प्रमाणमुक्तम् ॥ ५॥

कत्र केन प्रमाणेन कि साध्यमुच्यते । सामान्यतोद्दशद्जुमान्नाद्तीन्द्रियाणामिन्द्रियाण्यतीत्य वर्तमानानां सिद्धिः। प्रधानपुरुषाः वतीन्द्रियौ सामान्यतोद्दश्चेनानुमानेन साध्येते यस्मान्महदादि लिङ्गं त्रिगुणम, यस्यदं त्रिगुणं कार्यं तत् प्रधानमिति। यत्रश्चाचेतनं चेत-निम्वाभाति० अतोऽन्यां प्रधिष्ठाता पुरुष इति। व्यक्तम, प्रत्यक्षसाध्य-म्। तस्मादिष चासिद्धं पराक्षमाप्तागमात् सिद्धम, यथेन्द्रो देवराजः उत्तराः कुरवः स्वगैऽप्सरस इति पराक्षमाप्तवचनात् सिद्धम्॥ ६॥

अत्र कश्चिद्राह प्रधानं पुरुषो वा नोपलभ्यते यद्य नोपलभ्यते लोके लग्नास्ति तस्मात् तार्वाप न स्तः। यथा द्वितीयं शिरस्तृनीयं वाहुरिति। लवुच्यते। अत्र सतामप्यर्थानामष्ट्रधोपलञ्चिनं भवति । सद्यथा। इह सतामप्यर्थानामतिदूराद्वुपलञ्चिदंष्टा यथा देशान्त-रस्थानां चेत्रमेत्रविष्णुमित्राणाम् । सामीप्याद्यथा चक्षुषोऽञ्जनातुप-लञ्चिः। इन्द्रियाभिद्याताद्यथा विधरान्ध्योः शब्दरूपातुपलञ्चिः। मनोऽनवश्चानाद्यथा व्यत्रचित्तः सम्यक्षथितमपि नावधारयित ।

<sup>(</sup>१) आर्षत्वादेकवचनम्, मध्ये सहितशब्दलोपो वेत्यादि।

( & )

सोहम्याद्यथा धूपोष्मजलनीहारपरमाणवो गगनगता नोपलक्ष्यन्ते। व्यवधानाद्यथा कुट्यन पिहितं वस्तु नोपलक्ष्यते। आभभवाद्यथा सुयंतेजसाभिभूता प्रहनश्चन्नतारकाद्यो नोपलक्ष्यन्ते । समानाभिहाराद्यथा मुद्गराशी मुद्गः क्षिप्तः कुवलयामलकमध्ये कुवलयामलकं क्षिप्ते कपोतमध्ये कपोतो नोपलक्ष्यते प्रधानद्रव्यमध्याहृतत्वात् । प्रवमष्ट्यानुपलव्धः सतामर्थानामिह दृष्टा ॥ ७॥

पवं चास्ति किमभ्युपगम्यते प्रधानपुरुपयोर्ण्येतयोवां नुपलविधः केन हेतुना केन चोपलिव्धम्तपुरुपते। सीक्ष्म्यात् तर्मुपलिव्धः,
प्रधानसेत्यर्थः। प्रधानं सीक्ष्म्यान्नोपलभ्यते यथाकाशे धूमोष्मज्ञलनीहारपरमाणवः सन्तोऽपि गोपलभ्यन्ते। कथं तर्हि तदुपलिब्धः।
कार्यतस्तदुपलिब्धः। कार्यं दृष्टा कारणमनुमीयते० अस्ति प्रधानं कारणं यस्यदं कार्यम्। बुद्धिरहंकारः पश्च तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि
पश्च महाभूतान्येव तत्कार्यम्। तच्च कार्यम्, प्रकृतिविक्षपम्, प्रकृतिः
प्रधानं तस्य विक्षपं प्रकृतेरसदशम्। सक्षपं च, समानक्षपं च, यथा
लोकेऽपि पितुस्तुल्य इव पुत्रो भवत्यतुल्यश्च। येन हेतुना तुल्य मतुल्यं तदुपरिष्टाद्वक्ष्यामः॥ ८॥

यदिदं महदादि कार्य तत् कि प्रधाने सदुताहो सिद्सत्, आचार्यविप्रतिपत्तेरयं संशयः । यतो प्रत सांख्यदर्शने सत् कार्यम् ।
वोद्धादीनामसत् कार्यम् । यदि सदसन्न भवत्यथासत् सन्न भवतीः
ति विप्रतिषेधसत्त्राह । असदकरणात्, न सदसदसतोऽकरगां तः
समात् सत् कार्यम्, इह लोकेऽसत्करणं नास्ति यथा सिकताभ्यस्तैलोत्पत्तिः, तस्मात् सतः करणादस्ति प्रागुत्पत्तेः प्रधानं व्यक्तम्,
अतः सत् कार्यम् । किंचान्यत्, उपादानप्रहणात्, उपादानं काः
रणं तस्य प्रह्यात्, इह लोके यो येनार्थो स तदुपादानप्रहणे
करोति दध्यर्थी श्रीरस्य न तु जलस्य, तस्मात् सत् कार्यम् । इतश्च,
सर्वसंभवाभावात्, सर्वस्य सर्वत्र संभवो नास्ति यथा सुवर्णस्य रजः
तादौ नुणपांशुसिकतासु, तस्मात् सर्वसंभवाभावात् सत् कार्यम् ।
इतश्च, गकस्य शक्यकरणात्, इह कुलालः शत्तो मृदण्डचकचीवररज्जुनीरादिकरणोपकरणं वा शक्यमेव घटं मृत्यिण्डादुत्पाद्यति, तस्मात् सत् कार्यम् । इतश्च, कारणभावाच्य सत् कार्यमः कार्ण यल्जश्च्यां तल्लणमेव कार्यमित्, यथा यवेश्यो यवा वीहिश्यो वीह्यः,

### ( 0 )

यदा उसत् कार्य स्यात् ततः कोद्भवेष्यः शालयः स्युर्ने च सन्तीति, तस्मात् सत् कार्यम् । एवं पश्चीभहेंतुभिः प्रधाने महदादि लिङ्गम-स्ति, तस्मात् सत उत्पत्तिनीसत इति ॥ ९ ॥

ł

١

T

r

İ

प्रकृतिविद्धपं सद्भपं च यदुक्तं तत् कथमित्युच्यते। व्यक्तं म-हदादि कार्य हेतुमिरिति, हेतुरस्यास्ति हेतुमत्, उपादानं हेतुः कारणं निमित्तमिति पर्यायाः, व्यक्तस्य प्रधानं हेतुरिम्त, अतो हेतुमद्वचक्तं भूतपर्यन्तम्, हेतुमद्युद्धितस्वं प्रधानेन, हेतुमानहंकारो बुद्धा, पञ्च तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि हेतुमन्त्यहङ्कारंण, आकाशं शब्दतन्मा-त्रेण हेतुमत्, वायुः स्पर्शतन्मात्रेण हेतुमान्, तेजो सपतन्मात्रेण हेतुमत्, आपो रसतन्मात्रेण हेतुमत्यः, पृथिवी गन्धतन्मात्रेण हेतु-मती, एवं भूतपर्यन्तं व्यक्तं हेतुमत् । किंचान्यत्, अनित्यम्, यस्माद-न्यस्माद्त्पद्यते, यथा मृत्पिण्डादुत्पद्यते घटः स चानित्यः। किंचा-व्यापि, असर्वगमित्यर्थः, यथा प्रधानपुरुपौ सर्वगतौ नैवं व्यक्तम् । किंचान्यत, सकियम, संसारकाले संसरित, त्रयोदशविधेन करणेन संयुक्तं सूक्ष्मं शरीरमाश्रित्य संसरित, तस्मात् सिक्रयम् । किंचा-न्यत, अनेकम्, बुद्धिरहङ्कारः पश्च तन्मात्राययेकादशेन्द्रियाणि पश्च महाभूतान चेति । किंचान्यत, आश्रितम, खकारणमाश्रयते, प्र-धानाश्रिता वुद्धः, वुद्धिमाश्रितोऽहंकारः, अहंकाराश्रितान्येकाद-दान्द्रियागि पञ्च तन्माताणि, पञ्चतन्माताश्रितानि पञ्च महाभूता-नीर्ति । किंच, लिङ्गम, लययुक्तम्, लयकाले पश्च महाभूतानि तन्मा-त्रेषु लीयन्ते तान्येकाद्शेन्द्रियेः सहाहंकारे स च बुद्धो सा च प्रधा-ने लयं यातीति । तथा सावयवम्, अवयवाः शब्दस्पर्शरसक्रपग-न्धाः, तैः सह । किंच, परतन्त्रम् नात्मनः प्रभवति, यथा प्रधानत-न्त्रा बुद्धिः, बुद्धितन्त्रोऽहंकारः, अहंकारतन्त्राणि तन्मात्राणीन्द्रियान णि च, तन्मात्रतन्त्राणि पश्च महाभूतानि च । एवं परतन्तं पराय-त्तं व्याख्यातं व्यक्तम् । अथो प्रव्यक्तं व्याख्यास्यामः । विपरीतमव्य-कम्। एतैरेव गुणैयंथोकौर्विपरीतमन्यकम्, हेतुमद्वयक्तमुकम्। न हि प्रधानात् परं किंचिदस्ति, यतः प्रधानस्यानुत्पत्तिः, तस्मादहेतुम-दत्यक्तम्। तथानित्यं च व्यक्तम, नित्यमञ्यक्तमनुत्पाद्यत्वात्, न हि भूतानीव कुर्ताश्चदुत्पचत इत्यव्यक्तं प्रधानम्। किंचाव्यापि व्यक्त-म, व्यापि प्रधानं सर्वगतत्वात् । सिक्रगं व्यक्तमिक्यमव्यक्तं सर्वगः

( ? )

त्तत्वादेव। तथा १ नेकं व्यक्तमेकं प्रधानं कारणत्वात, त्रयाणां लोकानं प्रधानमेकं कारणम्, तस्मादेकं प्रधानम् । तथाश्चितं व्यक्तमनाश्चितः मव्यक्तमकार्यत्वातः, न हि प्रधानातः किंचिद्स्ति परं यस्य प्रधानं कार्यं स्वात् । तथा व्यक्तं लिङ्क्षम्, अलिङ्कमव्यक्तं नित्यत्वातः, महदाः वि लिङ्कं प्रलयकालं परस्परं प्रलीयते नैवं प्रधानम्, तस्माद् लिङ्कं प्रधानम् । तथा सावयवं व्यक्तम्, निर्ध्यवमध्यक्तं न हि शब्दस्पर्शन्सक्तपनन्धाः प्रधाने सन्ति । तथा परतन्त्रं व्यक्तम्, स्वतन्त्रमव्यक्तं प्रभवत्यात्मनः ॥ १० ॥

पवं व्यक्ताव्यक्तयोवैधर्म्यमुक्तं साधर्म्यमुच्यते युक्तं सक्तपं च। विगुणं व्यक्तं सत्त्वरजलमांसि त्रयो गुणा यस्यंति । अविवेकिः व्यक्तं न विवेकां उस्यास्तीति, इदं व्यक्तमिमे गुणा इति न विवेकं कर्तु याति, अयं गौरयमश्च इति यथा, ये गुणासत्वचक्तं यद् व्यक्तं ते च गुणा इति । तथा विषयो व्यक्तम्, भोग्यमित्यर्थः, सर्वेपुरुषाणां वि-षयभूतत्वात्। तथा सामान्यं व्यक्तम्, मुख्यदासीवत् सर्वेसाधारण-त्वात । अचेतनं व्यक्तम, सुखदुःखमोहान् न चेतयतीत्यर्थः । तथा प्रसवधर्मि व्यक्तम्, तद्यथा बुद्धेरहंकारः प्रसूयते तस्यात् पञ्च तन्मा-त्राणि एकादशेन्द्रियाणि च प्रसूयन्ते तन्मात्रेक्यः पश्च महाभूतानि। एवमेते व्यक्तधर्माः प्रसवधर्मान्ता उक्ताः, एवमेभिर्व्यकं सक्पम्, यथा व्यक्तं तथा प्रधानमिति । तत्र त्रिगुणं व्यक्तमव्यक्तमपि त्रिगुणं यस्यैतनमहदादि कार्ये त्रिगुणम्, इह यदात्मकं कारणं तदात्मकं का-र्यमिति, यथा ऋष्णतन्तुऋतः ऋष्ण एव पदो भवति । तथाऽविवेकि व्यक्तम, प्रधानमपि गुणैर्न भिद्यते, अन्ये गुणा अन्यत प्रधानमेवं वि-वक्तुं न याति तद्विवेकि प्रधानम्। तथा विषयो व्यक्तं प्रधानमपि सर्वपुरुषविषयभूतत्वाद्विषय इति । तथा सामान्यं व्यक्तं प्रधानमपि, सर्वसाधारणत्वातः। तथाऽचेतनं व्यक्तं प्रधानमपि सुखदुःखमोहान् न चेतयतीति, कथमनुमीयते, इह हाचेतनान्मृत्विण्डाइचेतनी घट उत्पद्यते । तथा प्रसवधार्मे व्यक्तं प्रधानमपि प्रसवधार्मे, यतः प्रधा-नाद् बुद्धिरुत्पद्यते । एवं प्रधानमपि व्याख्यातम् । इदानीं तद्विपरी-तस्था च पुमानित्येतद्वचाख्यायते । तद्विपरीतस्ताभ्यां व्यक्ताव्यक्ता-भ्यां विपरीतः पुमान्, तद्यथा त्रिगुणं व्यक्तमञ्यक्तं च, अगुणः पुरु-षः। अविवेकि व्यक्तमञ्यक्तं च, विवेकी पुरुषः। तथा विषयो व्यः

( 9 )

क्तमञ्यकं च, अविषयः पुरुषः । तथा सामान्यं व्यक्तमञ्यक्तं च, अ सामान्यः पुरुषः । अचेतनं व्यक्तमव्यक्तं च, चेतनः पुरुषः, सुखदुः-खमोहांश्चेतयति संजानीते तस्माखेतनः पुरुष इति । प्रसवधर्मि व्यक्तं प्रधानं च, अप्रसवधर्मी पुरुषः, न हि किंचित् पुरुषात् प्रसूयते, त-स्मादुक्तं तद्धिपरीतः पुमानिति । तदुक्तं तथा च पुमानिति, तत् पूर्वस्थामार्यायाँ प्रधानमहेतुमद्यथा व्याख्यातं तथा च पुमान्, तद्य-था हेतुमदनित्यमित्यादि व्यक्तं तद्भिवरीतमन्यक्तम्, तत्र हेतुमद्भ्य-क्तमहेतुमत् प्रधानस्, तथा च पुमानहेतुमान्, अनुत्पाद्यत्वातः । अ-वित्यं व्यक्तं नित्यं प्रधानम्, तथा च नित्यः पुमान् । अव्यापि व्यक्तं ब्यापि प्रधानम्, तथा च ब्यापी पुमान्, सर्वगतत्वात् । सिक्रयं ब्य-क्तमिक्यं प्रधानम्, तथा च पुमानिकयः, सर्वगतत्वादेव । अनेकं व्यक्तमेकमञ्यक्तम्, तथा च पुमानय्येकः (१)। आश्रितं व्यक्तमनाश्चि-तमन्यक्तम्, तथा च पुमाननाश्चितः । लिङ्गं न्यक्तमलिङ्गं प्रधानम्, तथा च पुप्तानप्यलिङ्गः, न कचिल्लीयत शति । सावयवं व्यक्तं निर्-वयवसन्यक्तम, तथा च पुमान् निरवयवः, न हि पुरुषे शब्दादयो-Sauan: सन्ति । किंच परतन्त्रं व्यक्तं स्वतन्त्रमव्यक्तम्, तथा स पुमानापि स्वतन्त्रः, आत्मनः प्रभवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

प्वमेतद्रव्यक्तपुरुषयोः साध्ययं व्याख्यातं पूर्वस्यामार्यायाम् । व्यक्तप्रधानयोः साध्ययं पुरुषस्य वैध्ययं च त्रिगुणमिविवेकीत्यादिप्र- कृतार्थायां व्याख्यातम् । तत्र यदुक्तं त्रिगुणमिति व्यक्तमव्यक्तं च सत् के ते गुणा इति तत्स्बक्रपप्रतिपादनायेदमाह ।

ब्रीत्यात्मका अप्रीत्यात्मका विषादात्मकाश्च, गुणाः सत्त्वरजलमांसीत्यर्थः। तत्र प्रीत्यात्मकं सत्त्वम, प्रीतिः सुखं तदात्मकमिति ।
अप्रीत्यात्मकं रजः, अप्रीतिर्दुःखम् । विषादात्मकं तमः, विषादो
सोहः। तथा प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः। अर्थशब्दः सामर्थ्यवाची, प्रकाशार्थं सत्त्वम्, प्रकाशसमर्थमित्यर्थः। प्रवृत्त्यर्थं रजः। नियमार्थे
तमः, स्थितौ समर्थमित्यर्थः। प्रकाशिक्रयास्थितिशीला गुणा इति ।
तथाऽन्योन्याभिभवाश्रयजननाि अन्योन्यमिथुना अन्योन्यवृत्त्त्यश्च ते त-

i

<sup>(</sup>१) एकरूप इत्यर्थः।

धोकाः । अन्योन्याभिभवा इति, अन्योन्यं परस्परमाभिभवन्तिति प्रीत्यप्रीत्यादिभिधंमैराविभवन्ति, यथा यदा सत्त्वमुःकटं भवति त-दा रजलमसी अभिभूय स्वगुणन प्रीतिप्रकाशात्मनावतिष्ठते, यदा रजातवा सत्वतमसी अप्रीतिप्रवृत्यात्मना धर्मेण, यदा तमस्तदा सस्वरजसी विषादां स्थत्यात्मकं नेति । तथान्योन्याश्रयाश्च द्वचणुकवः दगुणाः । अन्योन्यजननाः, यथा मृत्पिण्डो घटं जनयति ।तथान्यान्य-मिथनाश्च, यथा स्त्रीपुंसावन्योन्यमिथुनौ तथा गुणाः। उक्तं च "रजसो मिथुन सन्वं सन्वस्य मिथुनं रजः । उभयोः सन्वरजसार्मिथुनं तम उच्यते" ॥परस्परसहाया इत्यर्थः । अन्योन्यवृत्तयश्च परस्पर व-र्तन्ते, "गुणा गुणेषु वर्तन्त" इति वचनात् । यथा सुरूपा सुशीला की समेसुखहेतुः सपत्नीनां सेव दुःखहेतुः सेव रागिणां मोह जन-र्यात, एवं सत्त्वं रजस्तमसार्ष्ट्रां सहतुः, यथा राजां सदायुक्तः प्रजा-पालने दुर्शनेष्रहे शिष्टानां सुखमुत्पादयात दुर्धानां दुःखं मोहं भ पवं रजः सत्त्वतमसंद्विति जनयति । तथा तमः खक्रपणावरशात्म-केन संस्थरजसः वृद्धि जनगति, यथा मेघाः खमावृत्य जगतः सुखः मुत्पादयन्ति ते बृष्ट्या कर्षकाणां कर्यणोद्योगं जनयन्ति विर्दिणां मोहम, प्वमन्योन्यवृत्त्यां गुणाः ॥ १२ ॥

किंचान्यत्।

मन्तं लघु प्रकाशकं च, यदा सन्त्वमुत्करं भवति तदा लघूग्यङ्गानि बुद्धिप्रकाशश्च प्रसन्नतेन्द्रियाणां भवति । उपष्टम्मक चलं
रजः, उपष्टक्ष्नातीत्युपष्टम्भकमुद्द्योतकं यथा वृषो वृषद्दर्शने उत्कः
रमुपष्टम्मे करोति, एवं रजोवृत्तिः, तथा रजश्च चलं रष्टम, रजोवृः
रमुपष्टम्मे करोति, एवं रजोवृत्तिः, तथा रजश्च चलं रष्टम, रजोवृः
रमुष्टम्मे करोति, एवं रजोवृत्तिः, तथा रजश्च चलं रष्टम, रजोवृः
रात्त्र गुक्रण्यङ्गान्यावृतानीन्द्रियाणि भवन्ति स्वार्थासमधानि ।
अत्राह यांद गुणाः परस्परं विरुद्धाः स्वमतेनेव कमर्थ निष्पाद्यन्ति,
तिर्देशे कथम् प्रदीपवद्यार्थतो दृत्तिः, प्रदीपन तुल्यं प्रदीपवत्, अर्थतः
साधना दृत्तिरिष्टा, यथा प्रदीपः परस्परविरुद्धतेलाद्मिवतिसयोगाः
द्यप्रकाशान् जनयति, एवं सत्त्वरजस्तमांसि परस्परं विरुद्धान्यर्थे
निष्पाद्यन्ति ॥ १३ ॥

अन्तरप्रश्नो भवाते त्रिगुग्गमविवेकिविषय इत्यादिना प्रधानं स्यक्तं च ग्याक्यातम्,? तत्र प्रधानमुपलभ्यमानं महद्।दि च त्रिगुण

# ( 88 )

मविवेदयादीति च कथमवगम्यते तत्राह ।

₹,

T

1

1.

7-

गे

नं

7-

31

}-

•

T,

4-

व∙

Tİ

Į.

ल ह

Į.

7.

₹,

न:

11-

र्थ

नं

M.

योऽयमिववेक्यादिगुँगाः सं त्रेगुग्यान्मह्दादौ व्यक्ते नायं सिन्ध्यति । अत्रोच्यते तद्विपर्ययाभावातः, तस्य विपर्ययस्तद्विपर्ययस्तयाः भावस्तद्विपर्ययाभावः, तस्मात् सिद्धमञ्यक्तमः, यथा यत्रैव तन्तवस्त-त्रैव पटः, अन्यं तन्तवोऽन्यः पटो न,कुतः, तद्विपर्ययाभावातः, प्रवं व्यक्तः काव्यक्तसंपन्नो भवति, दूरं प्रध्यनमासत्रं व्यक्तम्, यो व्यक्तं पद्यति स्र प्रधानमपि पद्यति तद्विपर्ययाभावातः । इतश्चाव्यक्तं सिद्धं कार्गगुःणात्मकत्वात् कार्यस्य, लोके यदात्मकं कार्यः तदात्मकं कार्यमपि पथा कृष्णं प्रयस्तन्तु प्रयः कृष्ण पव पटो भवति, पवं महादादि लि-क्रुमविवोकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधिमं, यदात्मकं लिक्नं तन्द्वात्मकमञ्यक्तमि सिद्धम् ॥ १४ ॥

त्रेगुण्याद्विवेषयादिव्यक्ते सिद्धस्तद्विपर्ययामावात, एवं का-रणगुणात्मकत्वात कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धमिस्वतिनमध्या, लोके य-क्रोपलभ्यते तक्नास्ति, इति न वाच्यम्, सतोऽपि पापाणगन्धादेरनुप-लग्धात, एवं प्रधानमध्यस्ति किंतु सोपलभ्यते तदाइ।

कारणमस्यव्यक्तमिति क्रियाकारकसंबन्धः । भेदानां परि-माणात्, छोके यत्र कर्तास्ति तस्य परिमध्यां इष्टं यथा कुलालः पहि-मितैर्मृत्पियाडैः परिमितानेव घटान् करोति, एवं महद्वि महद्।ि लिङ्गं परिमितं भेदतः, प्रधानकार्यमेका बुद्धिरेकोऽइंकारः पश्च त-न्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानीत्येवं भेदानां परिमाणाद-स्तिप्रधानं कारणं यद् व्यक्तं पर्शिमतमुत्पादयति, यदि प्रधानं न स्यात तदा निक्परिमाणिमदं व्यक्तमपि न स्थतः, परिमाणाच भेदा-नामस्ति प्रधानं यस्माद्वयक्तमुत्पन्नम् । तथा समन्वयात्, इह लोके प्रसिद्धिष्टेष्टा यथा वनधारिणं वदुं इष्ट्रा समन्वयनि नृतमस्य पितः। ब्राह्मणाविति, दबविदं विगुणं महदादि लिङ्गं हृष्ट्या साधयामोऽस्य यतः कारगां भविष्यतीति, अतः समन्वयादस्ति प्रधानम् । तथा शक्तितः प्रवृत्तेश्च, इह यो यस्मिन् शक्तः स तस्मिन्नवार्ये प्रवर्तते यथा कुला-लो घटत्य करणे समर्थी घटमेव करोति न पटं रथं वा। तथा॰ अस्ति मधानं कारणम, कुतः, कारणकार्यविभागात, करोतीति कारणम, कियत इति कार्यम, कारणस्य कार्यस्य च विभागो वधा घटो दिन मधूदकपयसां धारणे समधों न तत्कारणां मृत्पिण्डः, मृत्पिण्डा याः

मटं निष्पाद्याते न खेवं घटो मृत्पिण्डम, एवं महदादि लिक्नं ह्यातुमीयते, अस्ति विभक्तं तत् कार्या यस्य विभाग इदं व्यक्तमिति।
इतश्च, अविभागाद्वेदवक्ष्यस्य, विद्वं जगत्, रूपं व्यक्तिः, विद्ववक्ष्यस्य भावो वैश्वक्ष्यम्, यस्याविभागादिस्ति प्रधानम्, यस्मात् तेलोक्यस्य पञ्चानां पृथिव्यादीनां महाभूतानां परस्परं विभागो नास्ति महाभूतेष्वन्तर्भूतास्त्रयो लोका इति, पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशिमति,
एतानि पञ्च महाभूतानि प्रलयकाले सृष्टिक्रमेणैवाविभागं यान्ति तक्मात्रेषु परिणामिषु, तन्मात्राण्यकादशेन्द्रियाणि चाहंकारेण अहंकारो बुद्धौ बुद्धिः प्रधाने, एवं तयो लोकाः प्रलयकाले प्रकृतावविभागं गच्छन्ति, तस्माद्विभागात् श्लीरद्धिवद्वचक्ताव्यक्तयोरस्त्यव्यकं कारणम् ॥ १५॥

अत्रशाब्यकं प्रख्यातं कारणमस्ति यस्मानमहदादि लिङ्गं प्र-वर्तते । त्रिगुणतः । त्रिगुणातः सत्त्वरजस्तमांसि गुणा यस्मिस्ततः त्रिगुणम्, तत् किमुक्तं भवति, सत्त्वरजस्तमस्यं साम्यावस्या प्रधान-म्। तथा समुद्यातः यथा गङ्काश्रोतांसि हीणि रुद्रमूर्धनि पतिता-न्येकं श्रोतो जनयन्तिः एवं त्रिगुणमन्यक्तमेकं न्यक्तं जनयति यथा षा तन्तवः समुदिताः पटं जनयन्तिः प्रवमन्यक्तं गुणसमुद्यानमह-दादि जनयतीति बिगुणतः समुदयाश्च व्यक्तं जगत् प्रवर्तते । यस्मा-देकस्मात् प्रधानाद्वयक्तं तस्मादेकरूपेण भवितव्यम्, नेष दोषः, प रिणामतः सिळळवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्, एकस्मात् प्रधानात् त्रयो लोकाः समुत्पन्नास्तुल्यभावा न भवन्ति, देवाः सुखेन युक्ता म-बुष्या दुःखेन तिर्यञ्चो मोहेन, एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्तं व्यक्त प्रति-प्रतिगुणाश्रयविशेषात् परिणामतः साल्छवद्भवाति प्रतिप्रतीति वी-दसा, गुणानामाश्रयो गुणाश्रयस्तविशेषस्तं गुणाश्रयविशेषं प्रतिनिन धाय प्रतिप्रतिगुणाश्रयविद्यापं परिणामात् प्रवर्तते व्यक्तम्, यथाकाः शादंकरसं सिळळं पतितं नानाक्रपात् संश्लेषाद्भिद्यते तत्तद्रसान्तरैः प्वमेकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्तास्त्रयो लोका नैकस्क्रभावा भवन्ति, देवेषु सस्वमुत्कटं रजलमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तसुखिनः, मनुष्येषु र ज उत्कटं भवति सत्त्वतमसी उदासीने तेन ते अवन्ततुः खिनः, तिर्यः श्चतम उत्कटं भवति सत्त्वरजसी उदासीने तेन ते ऽत्यन्तम् ढाः॥१६॥ प्वमायोद्वयेन प्रधानस्यास्तित्वमवग्रयते, इतश्चोत्तरं पुरुषाः ( १३ )

## स्तिःवप्रतिपादनार्थमाह ।

Ł

F

1

-

(-

ŀ

2)

षु

Ç.

1

[:

यतुक्तं व्यक्ताव्यक्तविज्ञानानमोक्षः प्राप्यत इति, तत्र व्यक्ताद्रकः न्तरमञ्यक्तं पश्चभिः कारणैरियगतं व्यक्तवतः, पुरुषोऽपि सूक्ष्मस्त-स्याधुनानुमितास्तित्वं प्रतिक्रियते । अस्ति पुरुषः कस्मात् संघातप-रार्थत्वात् । खोऽयं महदादिसंघातः स पुरुवार्थं इत्यनुमीयते, अ-चेतनत्वात् पर्यङ्कवत्, यथा पर्यङ्कः प्रत्येकं गात्रोत्पलकपादपीठत्ली-श्रच्छ। इनपटोपधानसंघातः परार्थो न हि स्वार्थः, पर्यङ्कस्य न हि र्किचिद्पि गात्रोत्पलाद्यवयवानां परस्परं कृत्यमन्नि, अतोऽवग्रयतेsिस्त पुरुषो यः पर्येङ्के शंते यस्कार्थे पर्यङ्कस्तत् परार्थम्, इदं शरीरंप-ञ्चानां महाभूतानां संघातो वर्तते, अस्ति पुरुषो यस्येदं भाग्यं शरी-रं भोग्यमहदादिसंघातकपं समुत्पन्नामिति । इतश्चात्माऽस्ति त्रिगु-षादिविपर्ययातः यदुक्तं पूर्वस्थामायीयां त्रिगुगामविवेकि विषय इ-ध्यादिः तस्माद्विपर्ययात्, येनोक्तं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् । अधि-ष्ठानात, यथेह लङ्घनप्रवनधावनसमर्थेरश्वेर्युक्तो रथः सार्ध्यनाधि-ष्ठितः प्रवर्तते तथात्माऽधिष्ठानाच्छरीसमिति, तथा चोक्तं पष्टितन्त्रे "पुरुवाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तते",अतो (स्त्यात्मा, मोक्तृत्वात्, यथा मधु-राम्ललवणकद्तिककपायपड्मोपवृंहितस्य संयुक्तस्य। त्रस्य साध्य-ले, एवं महदादिलिङ्कस्य भोक्तत्वाभावादिस्त स आत्मा यसेदं भी-ग्यं दारीरमिति। इतश्च, कैवल्यार्थं प्रकृत्तेश्च, केवलस्य मावः कैवल्यं तिन्निमित्तं या च प्रवृत्तिस्याः खकैवत्यार्थे प्रवृत्तेः सकाशादनुर्माः यते, अस्त्यात्मेति, यतः सर्वो विद्वानविद्वांश्च संसारसंतानक्षयमि-च्छति । एवमेभिर्हेतुभिरस्त्यात्मा र्द्धाराद्वचितिरकः ॥ १७॥

अथ स किमेकः सर्वशारिऽधिष्ठाता मणिरसनात्मकम् प्रवत्

आहोस्विद्वहव आत्मानः प्रतिशरीरमधिष्ठातार इत्यत्रोज्यते।

जन्म च मरणं च करणानि च जन्ममरणकरणानि तेषां प्रति-नियमातः प्रत्येकनियमादित्यर्थः। यद्येक एवात्मा स्यात् तत एकस्य जन्मिन सर्व पव जायरेन, एकस्य मरणे सर्वेऽपि च्रियेरन्, एकस्य करणवैकल्ये वाधिर्यान्धत्वम्कत्वकुर्गित्वसञ्जत्वलक्षणे सर्वेऽपे वधि-रान्धकुणिखञ्जाः स्युः, न चैवं भवति, तस्माज्ञन्मरणकरणानां प्रति-नियमात् पुरुषबहुत्वं सिद्धम्। इतश्च, अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, युगपदे क-कालम्, न युगपद्गुपगपत् प्रवर्तनमः यस्माद्युगपद्धमादिषु प्रवृत्तिः

#### ( 88 )

हेश्यते, एके धर्मे प्रवृत्ता अन्ये ऽधर्मे वैराग्येऽन्ये झानेऽन्ये प्रवृत्ताः, तस्माद्युगपत् प्रवृत्तेश्च बहव इति सिद्धम् । किंचान्यत्, त्रेगुण्यिवः पर्ययाचित्रः त्रिगुणभाविष्पर्ययाच पुरुषबहुत्वं सिद्धम्, यथा सामान्ये जन्माने एकः सान्तिकः सुकी, अन्यो राजसो दुःस्री, अन्यस्तान्मसो मोहवान्, एवं त्रेगुण्यविष्यंयाद्वहुत्वं सिद्धामिति ॥ १८॥

अकर्ता पुरुष इत्येतिवुच्यते ।

तस्मास विपर्यासात्, तस्मास यथोक्त त्रेगुण्यविपर्यासाद्विपर्ययात्तिर्गुणः पुरुषो विवेकी मोक्तेत्यादिगुणानां पुरुषस्य यो विपर्यास्
उक्तस्तस्मात्, सत्त्वरजस्तमः सुकर्तृभूतेषु, साक्षित्वं सिद्धं पुरुषस्येति,
बाऽयमधिकृतो बहुत्वं प्रति । गुणा प्रव कर्तारः प्रवर्तन्तेः साक्षी म
प्रवर्तते नापि निवर्तत प्रव । किंचान्यत्, कैवल्यं केवलभावः, केवहयमन्यत्विमित्यर्थः, त्रिगुणेश्यः केवलोऽन्य । माध्यस्थ्यं मध्यस्थभावः
परित्राजकवन्मध्यस्थः पुरुषः, यथा कश्चित परित्राजको ग्रामीणेषुकः
विगार्थेषु प्रवृत्तेषु केवलो मध्यस्थः, पुरुषोऽप्येवं गुणेषु प्रवर्तमानेषुन
प्रवर्तते, तस्माद्द्रषृत्वमकर्तृभावश्चः यस्मान्मध्यस्थस्तस्माद्द्रष्टा तस्मादकर्ता पुरुषस्तेषां कर्मणामिति सत्त्वरजस्तमां सि त्रयो गुणाः कर्मकर्तृभावेन प्रवर्तन्ते न पुरुषः, प्रवं पुरुषस्यास्तत्वं च सिद्धम्॥ १९॥

यस्मादकर्ता पुरुषस्तत् कथमध्यवसायं करोति धर्मै करिष्यास्यधमें न करिष्यामीत्यतः कर्ता भवित, न च कर्ता पुरुष एवमुभयथा दोषः स्यादित्यत उच्यते। इह पुरुषभ्रतनावान् तेन चेतनावभाससंयुक्तं महत्वादि लिङ्गं चेतनावादिच भवित, यथा लोके घटः शितसंयुक्तः शीतः, उष्णसंयुक्त उष्याः, एवं महत्वादि लिङ्गं तस्य संयोगात् पुरुषसंयोगाच्चेतनावदिव भवित । तस्माद् गुगाः अध्यवसायं
कुर्वन्ति न पुरुषः । यद्यपि लोके पुरुषः कर्ता गन्तेत्यादि प्रयुज्यते तथाष्यकर्ता पुरुषः, १ कथम, गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेच भवत्युदासीनः, गुणानां कर्तृत्वे सति उदासीनोऽपि पुरुषः कर्तेच भवित, न कर्ता । अत्र दृशन्तो भवित, यथाऽचौरश्चोरेः सह गृहीतश्चीर इत्यवगस्यते, एवं त्रयो गुणाः कर्तारः, तैः संयुक्तः पुरुषांऽकर्ताऽपि कर्ता भवाति कर्तृसंयोगात् । एवं व्यक्ताव्यक्तश्चानां विभागो विख्यातः, यविभागान्मोक्षप्रातिति॥ २०॥

अधैतयोः प्रधानपुरुषयोः किंदेतुः संघात उच्यते ।

पुरुषस्य प्रधानेत सह संयोगो दर्शनार्थम, प्रकृति महदादिकार्य भूतपर्यन्तं पुरुषः पर्यति, पतद्र्थम, प्रधानस्यापि पुरुषेण संयोगः केवल्यार्थम, स च संयोगः पङ्ग्वन्धवदुभयोरिष द्रष्टव्यः,
यथा पकः पङ्गुरेकश्चान्ध्र पतौ द्वाविष गच्छन्तौ महता सामर्थेनाटक्यां
सार्थस्य स्तेनकृतादुषप्रवात् स्ववन्धुपरित्यक्तौ दैवादितश्चेतश्च चेरतुः, स्वगत्या च तौ संयोगमुपयातौ पुनस्तयोः स्ववचसोविर्वसत्वेन संयोगो गमनार्थं दर्शनार्थं च भवति, अन्धेन पङ्गः स्कन्धमारोपितः, पवं शरीराक्षढपङ्गुद्दितिन मार्गणान्धो याति पङ्गुश्चान्धस्कन्धाक्रढः, पवं पुरुषे दर्शनशक्तिरास्ति पङ्गुवन्न क्रिया, प्रधाने कियाशक्तिरस्त्यन्धन्न दर्शनशक्तिः। यथावानयोः पङ्ग्वन्ध्योः कृताध्याविभागो भविष्यतीर्णसतस्यानप्राप्तयोः, पवं प्रधानमिष पुरुषस्य
मोक्षं कृत्वा निवर्तते पुरुषे।ऽपि प्रधानं दृष्टा केवल्यं गच्छति तयोः
कृतार्थयोविभागो भविष्यति। किचान्यत्, तत्कृतः सर्गः, तेन संयोगेन कृतस्तत्कृतः, सर्गः सृष्टिः, यथा स्त्रीपुरुषसंयोगात् सुतोत्पिनस्तथा प्रधानपुरुषसंयोगात् सर्गस्योत्पित्तः॥ २१॥

इदानीं सगंविभागद्शनार्थमाह ।

प्रकृतिः प्रधानं ब्रह्म अन्यक्तं बहुधानकं मायेति पर्यायाः। अन् लिङ्गस्य प्रकृतेः सकाशान्महानुत्पद्यते, महान् बुद्धिरासुरी मितः क्यातिर्ज्ञानिमिति प्रज्ञापयायेक्त्पद्यते। तस्माध्य महतोऽहंकार उत्पद्य-ते, अहंकारो भूनादिर्वकृतस्तैजसोऽभिमान इति पर्यायाः। तस्माद्रणश्च षाडशकः, तस्माद्रहंकारात् षांडशकः षाडशस्त्रक्षणेण गण उत्पद्यते, स यथा, पश्च तन्मात्राणि शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं कपतन्मात्रं रस-तन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति तन्मात्रसृक्षमपर्यायवाच्यानि, तत एकाद् शेन्द्रियाणि श्रोत्रं त्वक् चश्चुषीजिह्या घाणमिति पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, बाक्षाणिपादपायूपस्थानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकमेकादशं मनश्च, एष षोडशको गणोऽहंकारादुत्पद्यते। किंच पश्चभ्यः पश्च भून् तानि, तस्मात्र षोडशकाद्रणात् पश्चभ्यस्तन्मात्रभ्यः सकाशत पश्च-वै महाभूतान्युत्पद्यन्ते। यदुक्तम्, शब्दतन्मात्रादाकाशम्, स्पर्शतन्मा-त्राद्यायुः, रूपतन्मात्रात् तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात् पृन् थिवी, एवं पश्चभ्यः परमाणुभ्यः पश्च महाभूतान्युत्पद्यन्ते ॥ २२॥ यदुक्तं व्यक्ताव्यक्तव्रविद्वानान्मोक्षद्दित, तत्र महद्दादि भृतान्तं त्रयोतिश्वातिभेदं व्याख्यातम्, अव्यक्तमपि भेदानां परिमाणादिः स्यादिना व्याख्यातम्, पुरुषोऽपि संघातिपरार्थत्वादिभिर्देतुभिव्यां-स्थातः, प्रवमेतानि पञ्चविद्यातितस्वानि, यस्तैस्त्रैलोक्यं व्याप्तं जान् नाति तस्य भावोऽस्तित्वं तस्यम्, यथोक्तम्, "पञ्चविश्वातितस्वक्षो यत्र तत्राश्चमे रतः । जटी मुण्डी शिस्ती वापि मुच्यते नात्र संश्याः"। तानि यथा, प्रकृतिः पुरुषो बुद्धिरहंकारः पञ्च तन्मात्राणि० एका-स्शेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानि, इत्येतानि पञ्चविश्वातितस्वानि । तन्स्रोक्त्रकृतेमहानुत्वद्यते, तस्य महतः किं लक्षणिमत्येतदाह ।

अध्यवसायो बुद्धिलक्षणम् । अध्यवसानमध्यवसायः, यथा बी-जे भविष्यदृत्तिकोऽङ्करस्तद्वद्ध्यवसायोऽयं घटोऽयं पट इत्येवं सित या सा बुद्धिरिति लक्ष्यते, सा च बुद्धिरष्टाङ्गिका सात्त्विकतामसक-पभेदात, सास्त्रिकं रूपं चतुर्विधं भवति धर्मो हानं वैराग्यमैश्वर्यं चेति, तत्र धर्मो नाम दयादानयमानियमलक्षणः, तत्र यमा नियमाश्च-पातञ्जळ ऽभिहिताः, "अहिंसासत्यास्त्रेयब्रह्मचर्यापरिष्रहा यमाः", "शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः"। ज्ञानं प्रका-शोऽवगमो भानमिति पर्यायाः, तम्ब द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरं चेति। सत्र बाह्यं नाम वेदाः शिक्षाकलपन्याकरणानिरुक्त च्छन्दोज्यौतिषाख्य-षडङ्गसहिताः पुराणानि न्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणि चेति । आभ्य-न्तरं प्रकृतिपुरुषज्ञानम्, इयं प्रकृतिः सत्त्वरजन्नमसां साम्यावस्थाऽयं पुरुषः सिद्धां निर्मुणो व्यापी चेतन इति । तत्र बाह्यज्ञानेन लोकपद् किलोंकानुराग इत्यर्थः। आक्ष्यन्तरेण ज्ञानेन मोक्ष इत्यर्थः। वैराग्य-मिप द्विविधं बाह्यमाध्यन्तरं च । बाह्यं दृष्टविषयवैतुष्प्यमर्जनरक्ष-णक्षयसङ्गिहिसादोषद्दर्शनाद विरक्तस्य, आश्यन्तरं प्रधानमप्यत्र स्व-मन्द्रजालसहरामिति विरक्तस्य, मोक्षेप्सोर्यदुत्पद्यते तदाभ्यन्तरं वै-राग्यमः। पेदवर्यमीदवरभावः, तञ्चाष्ट्रगुणम्, अणिमा महिमा लिघमा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं यत्र कामावसायित्वं चेति । अणी-भावोऽणिमा सूक्ष्मो भूत्वा जगति विचरतीति । महिमा महान् भूत्वा विचरतीति । लिघमा मृणालीत्लावयवादिष लघुतया पुष्पकेसरा प्रेप्विप तिष्ठति । प्राप्तिरिभमतं वस्तु यत्र तत्राविष्यतः प्राप्नोति । प्रा-काम्यं प्रकामतो यदेवेच्छति तदेव विद्धाति । ईशित्वं प्रभुतया कै कोक्यमपीष्टे । विश्वत्वं सर्वे वशीभवति । यत्र कामावसायित्वं ब्रह्मां

## ( 89 )

दिसम्बर्णन्तम्, यत्र कामस्तत्रैवास्य खेच्छया स्थानासनाविद्वारानाः चरतीति । चत्वार्णेतानि वृद्धः सात्त्रिकानि कपाणि । यदा सत्त्वेन रजस्तमसी अभिभूते तदा पुमान् वृद्धिगुणान् धर्मादीनामोति । किः चान्यत् । तामसमस्माद्धिपर्यस्तम्, अस्माद्धमीदेविपरीतं तामसं वु-दिक्षपम्, तत्र धर्माद्धिपरीतोऽधर्मः, प्रवमन्नानवैराग्यमनैद्वर्थः मिति । एवं सात्त्विकेस्तामसैः स्वक्षेरप्राङ्गा वृद्धिस्त्रगुणाद्व्यकाः वृत्पद्यते ॥ २३ ॥

पवं बुद्धिलक्षणमुक्तम, अहंकारलक्षणमुच्यते।

पकाद्शकश्च गण पकादशेन्द्रियाणि तथा तन्मात्रो गणः पञ्चकः पञ्चलक्षणोपेतः राष्ट्रतन्मात्रस्पर्शतन्मात्ररसतन्मा-त्रगन्धतन्मात्रलक्षणोपेतः ॥ २४॥

किलक्षणात सर्ग इत्येतदाइ।

सत्वेन।भिभूतं यदा रजस्तमसी अहंकारे भवतस्तदा सोऽहं-कारः सार्विकः, तस्य च पूर्वाचार्यः संशा कृता वैकृत इति, तस्मा-क्रेक्रतादहंकारादेकादशक इन्द्रियगण उत्पद्यते, तस्मात् सान्विकानि विशुद्धानीन्द्रियाणि र्खावषयसमर्थानि, तस्मादुच्यते सान्विक ए-कादशक इति । किंचान्यत् । भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तमसाभि-भूते सत्त्वरजसी अहंकारे यदा भवतस्तदा सोऽहंकारस्तामस उच्य-ते, तस्य पूर्वाचार्यकृता संज्ञा भूतादिः, तस्माद्भूतादेरहंकारात् त-न्मात्रः पञ्चको गगा उत्पद्यते, भूतानामादिभूतस्तमोबहुलसेनोकः स तामस इति, तस्माद्भूनादेः पञ्चतन्मात्रको गणः। किंच तैजसादु-भयम्, यदा रजसाभिभूते सत्वतमसी अहंकारे भवतस्तदा तस्मात् सोऽहंकारसैजस इति संझां लभते, तस्मातैजसातुभयमुत्पद्यते उ-अयमिति एकादशो गणस्तन्मात्रः पञ्चकः। योऽयं सात्त्विकोऽहंकारो वैक्रतिको वैक्रतो भूत्वा पकादशेन्द्रियाण्युत्पादयति स तैजसमहंकारं सहायं गृह्णाति, सान्तिको निष्क्रियः स तैजसयुक्त इन्द्रियोत्पत्तौ स-मर्थः, तथा तामसोऽहंकारो भूतादिसंज्ञितो निष्क्रियत्वात तैजसे-नाहंकारेण क्रियावता युक्तस्तनमात्राग्युत्पादयति तेनोक्तं तैजसादु-भयमिति, एवं तैजसेनाहंकारेणेन्द्रियाण्येकादश पञ्च तन्मात्राणि क्रतानि भवन्ति ॥ २५ ॥

सारिवक पकाद्शक इत्युक्तः, यो वैकृतात् सारिवक पकाद्

( 84 )

शकः सान्विकादहंकारादुत्पद्यते तस्य का संक्षेत्याह ।

चश्चरादीनि स्पर्शन(१)पर्यन्तानि बुद्धीन्द्रियाण्युच्यन्ते, स्पृ-इयतेऽनेनेति स्पर्शनं स्विगिन्द्रियं तद्वाची सिद्धः स्पर्शनशब्दाऽकित तेनेदं पठ्यते स्पर्शनानीति, शब्दस्पर्शस्परसगन्धान् पञ्च विषयान् बुध्यन्ते० अवगच्छन्तीति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्ष्णागिपादपायू-पस्पान् कर्मेन्द्रियाण्याहुः, कर्म कुर्वन्तीति कर्मेन्द्रयाणि, तत्न वाग् वदति हस्तौ नानाव्यापारं कुरुतः पादौ गमनागमनं पायुरुत्सर्गं कर् रोति उपस्य आनन्दं प्रजोत्पत्त्या॥ २६॥

पवं बुद्धीन्द्रियक्रमेन्द्रियभेदेन दशेन्द्रियाणि व्याख्यातानि,

मन एकादशकं किमात्मकं किस्तक्षं चेति ततुच्यते।

अत्रेन्द्रियवर्गे मन उभयात्वकं बुद्धीन्द्रियेषु बुद्धीन्द्रियवत् कर्मेन्द्रियषु कर्मेन्द्रियवत्, कस्मात्, बुद्धीन्द्रियाणां प्रवृत्ति कल्पयति कर्मेन्द्रियाणां च, तस्मातुभयात्मकं मनः, संकल्पयनीति संकल्प-कम्। किंचान्यत्। इन्द्रियं च साधम्यात् समानधमेभावात्, सा त्विकाईकाराद्वुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनसा सहोत्पद्यमानानि मनसः साधम्ये प्रति, तस्मात् साधम्यान्मनाऽपीन्द्रियमः एवं तान्येः कादशेन्द्रियाणि सात्विकाद्वैकतादहंकारादुत्पन्नानि । तत्र मनसः का वृत्तिरिति, संकल्पो वृत्तिः, बुद्धीन्द्रियाणां शब्दाद्यो वृत्तयः कर्मेन्द्रियाणां वचनादयः । अथैतानीन्द्रियाग्रि भिन्नानि भिन्नार्थयाः इकाणि किमीइवरेणोत स्वभावेन कृतानि, यतः प्रधानवुद्ध्यहंकारा भचेतनाः पुरुषोऽप्यकर्तेत्यत्नाह, इह सांख्यानां खभावो नाम कश्चित् कारणमान्त, अत्रोच्यते गुणपारणामविशेषान्नानात्वं वाह्यभेदाश्च, इमान्येकादशेन्द्रियाणि, शब्दस्पशेकपरसगन्धाः पञ्चानां वचनादाः नविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानां संकल्पश्च मनसः, एवमते भिन्नाः नामेवेन्द्रियाणामधीः, गुणपरिणामविशेषात्, गुणानां परिणामो गु णपरिणामसस्य विशेषादिन्द्रियाणां नानात्वं बाह्यार्थभेदाश्च । अथैतः न्नानास्वं नेश्वरेगा नाइंकारेण न बुद्धा न प्रधानेन न पुरुषेण, स्वभा चात् कृतगुणपरिगामेनेति । गुणानामचेतनत्वान्न प्रवर्तते प्रवर्तत एव, ! कथम, वश्यतीहैव, वत्सविवृद्धिर्नामत्तं श्लीरस्य यथा प्रवृत्ति

<sup>् (</sup>१) एतन्मते चशुःश्रोत्रवाणुरसनस्पर्शनानीति कारिकापाठः।

रक्षस्य । पुरुषण विमोक्षार्थे तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ एवमचेतना
गुणा एकारे शेन्द्रियभावेन प्रवर्तेन्ते, विशेषोऽपि तत्कृत एव येनां स्थः
प्रदेशे चक्षुरवलांकनाय स्थितम, तथा झाणं तथा श्रोत्रं तथा जिह्या
स्वरेशे स्वार्थप्रहणाय । एवं कर्मेन्द्रियाण्यापि यथायथं स्वार्थसमर्थानि स्वरेशावस्थितानि स्वभावतो गुणपरिणामिवशेषादेव, न तदर्था
आपि, यत उक्तं शास्त्रान्तरे, "गुणा गुणेषु वर्षन्ते", गुणानां या वृत्तिः
सा गुणविषयैवेति वाह्य थी विश्वेषा गुणकृता एवेत्यर्थः, प्रधानं यस्य
कारणिमिति ॥ २७॥

अयोन्द्रयस्य कस्य का वृत्तिरित्युच्यते।

मात्रशब्दो विशेषार्थोऽविशेषव्यावृत्त्यथाँ यथा मिश्नामात्रं लभ्यते नान्यो विशेष इति, तथा चक्षु रूपमात्रे न रसादिषु, एवं ग्रेषाण्यपि, तद्यथा चक्षुपो रूपं जिह्नाया रसो प्राणस्य गन्धः श्रोदस्य राब्दः ०त्वचः स्पर्शः । एगमेषां वुद्धीन्द्रियागां वृत्तिः कथिता। कर्मेन्द्रियाणां वृत्तिः कथ्यते, वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानामः, कमेन्द्रियाणाप्रित्यथः । वाचो वचनं हस्तयोरादानं पादयोर्विहरणं पायोर्भुक्तस्याहारस्य परिणतमलोत्सर्गः, उपस्रस्यानन्दः सुतोत्पत्तिर्विषयः, वृत्तिरिति सम्बन्धः ॥ २८॥

अधुना बुद्धाहंकारमनसामुच्यते।

त

स्वलक्षणस्वभावा स्वालक्षण्या । अध्यवस्थायो बुद्धिरिति लक्षगामुक्तं सेव बुद्धिवृक्तिः । तथाऽभिमानोऽहंकार हत्यभिमानलक्षणोः
ऽभिमानवृक्तिश्च । संकल्पकं मन इति लक्षणमुक्तं तेन संकल्प पवः
मनसा वृक्तिः । त्रयस्य बुद्धाहंकारमनसां स्वालक्षण्या वृक्तिरसामाः
न्या, या प्रागभिहिता बुद्धीन्द्रियाणां च वृक्तिः साऽप्यसामान्येवेति ।
इदान्धिं सामान्या वृक्तिराख्यायते, सामान्यकरणवृक्तिः, सामान्येव कः
रणानां वृक्तिः प्राणाद्या वायवः पश्च, प्राणापानसम्भनोदान्वयाना
इति पश्च वायवः सर्वेन्द्रियाणां सामान्या वृक्तिः, यतः, प्राणो नाम
वायुर्मुखनासिकान्तर्गोचरः, तस्य यतः स्पन्दनं कर्म तत् व्योदद्यांवधस्याऽपि सामान्या वृक्तिः, सित प्राणे यस्मात् करणानामात्मलाभः
इति, प्राणोऽपि पञ्चरशक्तांनवत् सर्वस्य चलने करोतीति, प्राणनात्
प्राण इत्युच्यते । तथाऽपनयनाद्पानः, तत्र यतः स्पन्दनं तदिप सामान्यवृक्तिरिन्द्रियस्य । तथा समानो मध्यदेशवर्ती य आहारादीनां

समं नयनात् समानो वायुः, तत्र यत् स्पन्दनं तत् सामान्यकरणवृः तिः। तथा अध्वारोहणादुत्कषांदुत्रयनाद्वा उदानो नामिदेशमल-कान्तगांचरः, तत्रोदाने यत् स्पन्दनं तत् सर्वेन्द्रियाणां सामान्या वृत्तिः। किंच शरीरव्याप्तिरभ्यन्तरविभागश्च येन क्रियतेऽस्य शरी-रव्याप्याकाश्चवद्वयानः, तत्र यत् स्पन्दनं तत् करणजालस्य सामा-न्या वृत्तिरिति। एवमेते पञ्च वायवः सामान्यकरणवृत्तिरिति व्या-ख्याताः, त्रयोदशविधस्याति करणसामान्या वृत्तिरित्यर्थः ॥ २९॥

युगपश्चतुष्टयस्य, बुद्धाहंकारमनसामेकैकेन्द्रियसंबन्धे सति च-तुष्यं भवति, चतुष्टयस्य इष्टे प्रतिविषयाध्यवसाये युगपद्वृत्तः, ब्-द्धाईकारमनश्च चूंषि युगपदेककालं कपं पश्यन्ति स्थाणुरयमिति। वुद्धाहंकारमनोजिह्या युगपद्रसं गृह्णन्त । बुद्धाहंकारमनोद्याणानियु-गपद्रन्धं गृह्णन्ति । तथा त्वक्श्रोत्रे अपि । किंच कमश्रश्च तस्य नि-र्दिष्टा, तस्येति चतुष्टयस्य, क्रमश्च वृत्तिर्भवति । यथा कश्चिन् पथि गच्छन् दूरादेव दृष्टा खाणुरयं पुरुषो वेति संशय सति तत्रापढढ तिल्लक्षं (१) पश्यति शकुर्ति वा, ततस्त्रस्य मनसा संकिन्पिते संशये व्यवच्छेदभूता बुद्धिभैवति स्थाणुरयमिति, अतो ऽहंकारश्च निश्चयार्थः स्याणुरेवेत्येवं बुद्ध्यहंकारमनश्चभुषां क्रमशो वृत्तिर्देषाः यथा क्रवेतथा शब्दादिष्वपि बोद्धव्या, इष्टे इष्टविषये । किंचान्यत् । तथाऽप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः, अद्दष्टेऽनागतेऽतीते च काले बुद्भग्रहंकारमन-सां रूपे चक्षुःपूर्विका त्रयस्य वृत्तिः, स्परों त्वक्पूर्विका गन्धे घाणपू-विका रसे रसनपूर्विका शब्दे अवणपूर्विका, बुद्धाइंकारमनसामना गते भविष्यति कालेऽतीते च तत्पूर्विका क्रमशो वृत्तिः, वर्तमाने युग-पत् क्रमश्रश्रेति॥ ३०॥

किंच। खां खामिति वीप्सा, बुद्धहंकारमनांसि स्वां स्वां वृति परस्पराकृतहेतुका "माकृतकादरसंभ्रम" इति० प्रतिपद्यन्ते पुरुषाधंकरणाय बुद्धहंकाराद्यः, बुद्धिरहंकाराकृतं क्वात्वा स्वविषयं प्रतिपद्यते, किमर्थमिति चेत्, बुरुषाधं एव हेतुः, पुरुषाधंः कर्तव्य इत्येवमर्थं गुणानां प्रवृत्तिः, तस्मादेतानि करणानि पुरुषाधं प्रकार्यः पन्ति, यद्यचेतनानीति कथं स्वयं प्रवर्तन्ते, न केनचित् कार्यते कर्र

<sup>(</sup>१) —पारूढां विषे इति पाठान्तरम्।

#### ( 38 )

णम, पुरुषार्थ पवैकः कारयतीति वाक्यार्थः, न केनचित्, ईश्वरेण पुरुषेगा वा, कार्यते प्रबोध्यते करणम् ॥ ३१॥

बुद्धादि कतिविधं तदित्युच्यते।

करणं महदादि त्रयोदशविधं बोद्धव्यम्, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि चक्षरादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वागादीनीति त्रयोदशविधं करणम, तत् किं करोतीत्येतदाह तदाहरणधारणप्रकाशकरम् । तत्राहरणे धारणं च कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति, प्रकाशं बुद्धीन्द्रियाणि । कतिविधं कार्य तस्येति तदुच्यते, कार्य च तस्य दशधा, तस्य करणस्य कार्य क-र्तव्यमिति दश्या दशप्रकारम, शब्दस्पर्शकपरसगन्धाख्यं वचनादा-नविहरणोत्सर्गानन्दाख्यमेतइश्विधं कार्यम्, बुद्धीन्द्रियैः प्रकाशितं कर्मेन्द्रियाण्याहरान्ति धारयन्ति चेति ॥ ३२ ॥

किंच । अन्तः करणिमाति वुद्धाहंकारमनांसि, त्रिविधं महदा-दिभेदात् । दशधा बाह्यं च, बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च दशविधमेतत् करणं वाह्यमः तत्त्रयस्यान्तः करणस्य विषयाख्यं बुद्धा-इंकारमनसां भोग्यं साम्प्रतकालम्, श्रोत्रं वर्तमानमेव इाद्धं श्रुणोति नातीतं न च भविष्यन्तं चक्षुरि वर्तमानं क्रपं पक्ष्यति नातीतं ना-नागतं त्वग्वर्तमानं स्पर्धे जिह्ना वर्तमानं रसं नासिका वर्तमानं गन्धं नातीतानागतं चेति । एवं कर्मेन्द्रियाणि, वाग् वर्तमानं शब्दमुखारय-ति नातीतं नानागतं पाणी वर्तमानं घटमाददाते नातीतमनागतं च पादी वर्तमानं पन्थानं विहरतो नातीतं नाष्यंनागतं पायूपस्यी च वर्त-मानावुत्सगीनन्दौ कुरुतो नातीतौ नानागती, एवं वाह्यं करणं साम्प्र-तकालमुक्तम् । त्रिकालमाध्यन्तरं करणम, बुद्धाहंकारमनांसि बि-कालविषयाणि, बुद्धिर्वर्तमानं घटं बुध्यते० अतीतमनागतं चेति, अ-इंकारो वर्तमानेऽभिमानं करोत्यतीतेऽनागते च, तथा मनो वर्तमा-ने संकल्पं कुहतेऽतीतेऽनागते च, एवं त्रिकालमाध्यन्तरं कर-यामिति॥ ३३॥

इदानीमिन्द्रियाणि कति सविशेषं विषयं गृह्णनित कानि नि-

विशेषामिति ततुच्यते ।

đ

बुद्धीन्द्रियाणि तेषां सविशेषं विषयं गृह्णन्ति, सविशेषविषयं मानुषाणाम, शब्दस्पर्शेक्षपरसगन्धान् सुखदुःखमोहविषययुक्तान् बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशयन्ति । देवानां निर्विशेषान् विषयान् प्रकाश- यन्ति । तथा कर्मेन्द्रियाणां मध्ये वाग् भवति शब्दविषया, देवानां मानुषाणां च वाग्वदात, स्ठोकादीनुचारयाति, तस्माद् देवानां मानुषाणां च वाग्वदात, स्ठोकादीनुचारयाति, तस्माद् देवानां मानुषाणां च वागिन्द्रियं तुल्यम, शेषाण्यापि वाग्व्यतिरिक्तानि पाणिपाद्यायुपस्यसंज्ञितानि पश्चविषयाणि, पश्च विषयाः शब्दाद्यो येषां तानि पश्चविषयाणि, शब्दस्पशक्तपरसगन्धाः पाणी सन्ति, पश्चशक्तादिलक्षणायां भुवि पादो विहरति, पाण्विनिद्रयं पश्चलक्षणमुत्सर्गं (१) करोति, तथोपस्थेन्द्रियं पश्चलक्षणं शुक्रमानन्दर्यात ॥ ३४ ॥

सान्तः करणा बुद्धः, अहंकारमनः सहितेत्यर्थः, यस्मात् सर्वे विषयमवगाहते गृह्णाति, त्रिष्वपि कालेषु शब्दादीन् गृह्णाति, त-स्मात् त्रिविधं करगं द्वारि, द्वाराणि शेषाग्रि, करणानीति काक्य-शेषः ॥ ३५ ॥

किंचान्यत ।

यानि करणान्युक्तानि० पते गुणविशेषाः, किविशिष्टाः, प्रदी-पकल्पाः प्रदीपविद्यप्रकाशकाः, परस्परविलक्षणा असदशा भिन्न-विषया इत्यर्थः, गुणविशेषा गुणेश्यो जाताः, कृत्सनं पुरूषस्यार्थे वु-द्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाण्यहंकारो मनश्चेतानि स्वं स्वमर्थे पुरुषस्य प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धिस्थं कुर्वन्तीत्यर्थः, यतो बुद्धस्थं सर्वे विषयसुखादिकं पुरुष उपलक्ष्यते ॥ ३६ ॥

इदं चान्यत् ।

सर्वेन्द्रियगतं त्रिष्वंपि कालेषु सर्वे प्रत्युपभोगमुपभोगं प्रति देवमनुष्यतियंग्बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियद्वारेण सान्तःकरणा बुद्धः सान् ध्यति संपादयति यस्मात् तस्मात् सेव च विश्वानिष्ठ प्रधानपुरुषः योर्विषयविभागं करोति, प्रधानपुरुपान्तरं नानान्वामत्यर्थः, सूक्ष्मामः त्यनिष्ठततपश्चरणेरप्राप्यम्, इयं प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावन् स्था० इयं बुद्धिरयमहंकार पत्रानि पश्च तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि पश्च महाभूतान्ययमन्यः पुरुष पश्यो व्यतिरिक्त इत्येवं बोधयति बुन् द्धः, यस्यावापादपवर्गो भवति॥ ३७॥

पूर्वमुक्तं विशेषाविशेषविषयाणि तत् के विषयास्तान् दर्शयति। यानि पञ्च तन्मात्राण्यहंकारादुत्पद्यन्ते शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रं

<sup>(</sup>१) पञ्चक्लप्तमिति पा०।

रूपतन्मात्रं रस्तन्मात्रं गन्धतन्मात्रमेतान्यविशेषा उच्यन्ते देवानामेते सुखलक्षणा विषया दुःखमोहरिहताः, तेश्यः पश्चश्यस्तन्मात्रेश्यः
पश्च महाभूतानि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशसंग्नानि यान्युत्पद्यन्ते पते
स्मृता विशेषाः, गन्धतन्मात्रात् पृथिवी, रस्तन्मात्रादापः, रूपतनमात्रात् नेजः, स्पर्शतन्मात्राद्वायुः, शब्दतन्मात्रादाकाशमः, इत्येवमुत्पन्नान्येतानि महाभूतान्येते विशेषा मानुषाणां विषयाः शान्ताः
सुखलक्षणा घोरा दुःखलक्षणा मूढा मोहजनकाः, यथाकाशं कस्यचिद्ववकाशादन्तर्गृहादेनिर्गतस्य सुखात्मकं शान्तं भवति तदेव शीतोष्णवातवर्षाभिभूतस्य दुःखात्मकं घोरं भवति तदेव पन्थानं गच्छतो वनमार्गाद् श्रप्टस्य दिङ्मोहान्मृढं भवतिः एवं वायुर्घर्मार्तस्य
शान्तो भवति शीतार्वस्य ध्रेशे धूलीशर्कराविमिश्रोऽतिवान् मृढ इरात, एवं तेजःप्रभृतिषु द्रष्टव्यम् ॥ १८॥

अथा इन्ये विशेषाः ।

सुक्षमालन्मात्राणि यत्संगृहीतं तन्मात्रकं सुक्षमशरीरं महदा-दिलिङ्गं सदा तिष्ठति संसरित च ते सूक्ष्माः तथा मातापितृजाः स्थूलशरीरोपचायका ऋतुकाले मातापितु संयोगे शोणितशुक्रमिश्री-भावनोद रान्तः सुक्षमशरीरस्योपचयं क्रवन्ति, तत् सुक्षमशरीरं पुनर्मान तुर्रायतपीतनानावधरसन नामीनिबन्धेनाप्यायते, तथाप्यारब्धं श-रीरं सूक्ष्मैर्मात।पितृजैश्च सह महाभूतैस्त्रिधा विशेषः, पृष्ठीदरजङ्घा-कटुचरःशिरःप्रभृति षाट्कौशिकं पाञ्चभौतिकं रुधिरमांसस्नायुगुका-स्थिमजासंभृतम् आकाशोऽवकाशदानाद्वायुर्वर्धनात् तेजः पाका-दापः संग्रहात् पृथिवी घारणात् समस्तावयवोपेतं मातुरुदराद्विः भेवति, एवमेते त्रिविधा विशेषाः स्युः। अत्राह,? के नित्याः के वा-नित्याः । सुक्ष्मास्तेषां नियताः, सुक्ष्मास्तन्मात्रसंज्ञकास्तेषां मध्ये नि-यता नित्याः, तैरारब्धं ग्ररीरमधर्मवद्यात् पशुमृगपक्षिसरीसृपस्था-वरजातिषु संसरित, धर्मवशादिन्द्रादिलोकेषु, प्वमेतिन्नयतं स्क्म-श्रारीरं संसर्ति न यावज्ङ्वानमुत्पद्यते, उत्पन्ने ज्ञाने विद्वान् शरीरं त्यका मोक्षं गच्छतिः तस्मादेते विशेषाः सूक्ष्मा नित्या इति । माता-पितृजा निवर्तन्ते, तत् सुक्ष्मग्ररीरं परित्यज्येहैव प्रागात्यागवेळायां मातापितृजा निवर्तन्ते, मरणकाले मातापितृजं शरीरमिहैव निवृत्य भूम्याद्षु प्रलीयते यथातत्त्वम् ॥ ३९॥

सूक्ष्मं च कथं संसरित तदाह।

यदा लोका अनुत्पन्नाः प्रधान।दिसमं तदा सुक्ष्मदारीरमुत्पक्षामाति । किंचान्यत् । असकं न संयुक्तं तिर्यग्योनिदेवमानुषस्थानेषु,
सुक्षमत्वात् कुत्रचिदसक्तं पर्वतादिष्वप्रतिहतप्रसरं संसरित गच्छति ।
नियतम्, यावन्न ज्ञानमु पद्यते तावत् संसरित । तत्र्य महादादिस्क्षमपर्यन्तम्, महानादा यस्य तन्महदादि बुद्धिरहंकारो मन इति पञ्चतनमात्राणि सुक्षमपर्यन्तं तन्मात्रपर्यन्तं संसरित शुलग्रहिपपीलिकावत्
त्रीनिपि लोकान् । निरुपभोगं भोगरिहतं तत् स्कृष्मदारीरं पितामाकृतेन बाह्यनोपचयेन कियाधमंत्रहणाद् भोगेषु समर्थ भवतीत्यर्थः ।
भावरिधवासितम्, पुरलाद्भावान् वक्ष्यामस्तरिधवासितमुपरिक्षतम् । लिङ्गमिति, प्रलयकाले महदादिस्कृष्मपर्यन्तं करणोपेतं प्रधाने
लीयते, असंसरणयुक्तं सत् असर्गकालम् वर्तते प्रकृतिमोहवन्धनवद्धं सत् संसरणादिकियास्त्रसमर्थमिति । पुनःसगकाले संसरित
तस्मालुङ्गं सुक्षमम् ॥ ४०॥

किंप्रयोजनेन त्रयोद्दाविधं करणं संसरतित्येवं चोदिते सत्याह।
चित्रं यथा कुड्याचाश्रयमृते न तिष्ठित स्थाण्वादिश्यः कीलकादिश्यो विना छाया न तिष्ठिति तैर्विना न भवति, आदिग्रहणाद् यथा
हैत्यं विना नापो भवन्ति ग्रेत्यं वार्ऽद्विना० अग्निरुणं विना वायुः
स्पर्धे विना आकाशमवकाशं विना पृथिवी गन्धं विना, तद्वदेतेन दः
धान्तेन न्यायेन विनाविशेषेरिविशेषेस्तन्मात्रिर्विना न तिष्ठिति। अथ
विशेषभूतान्युच्यन्ते, शरीरं पश्चभूतमयम, वैशेषिणा शरीरेण विना
क लिङ्गस्थानं चित क एकदंहमुज्झति तदेवान्यमाश्रयति, निराश्रयः
माश्रयराहतम, लिङ्गं तयोदश्चिधं करणिमत्यर्थः॥ ४१॥

किमर्थे ततुच्यते।

पुरुषार्थः कर्तन्य इति प्रधानं प्रवर्तते, स च द्विविधः शब्दान् द्युपलिन्धलक्षणो गुणपुरुषान्तरोपलिन्धलक्षणश्च, शब्दाद्यपलिन्धन्ने द्यादिषु लोकेषु गन्धादिभोगवाप्तः (१), गुणपुरुषान्तरोपलिन्धिमीक्ष इति, तस्मादुक्तं पुरुषार्थहेतुकामिदं स्क्ष्मशरीरं प्रवर्तत इति । निमि-त्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन, निमित्तं धर्मादि नैमित्तिकमूर्ध्वगमनादि पुरस्ता-

<sup>(</sup>१) शब्दायुपलब्धिर्द्रव्यादिषु नो किंतु गन्धादिभ्यो ब्याप्तिः, इति पा०।

# ( 24 )

देव वक्ष्यामः, प्रसङ्गेन प्रसत्त्वा प्रकृतेः प्रधानस्य विभुत्वयोगात,
यथा राजा खराष्ट्र विभुत्वाद् यद्यदिच्छति तत् तत् करोतीति, तथा
प्रकृतेः सर्वत्र विभुत्वयोगान्निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन व्यवतिष्ठते पृथक् पृथग्देद्दधारणं लिङ्गस्य व्यवस्थां करोति । लिङ्गं सूक्ष्मैः परमाणुभिन्नन्मान्नैरुपचितं शरीरं न्ययोदशिवधकरणोपेतं मानुषदेवतियग्योनिष्ठ व्यवतिष्ठते । १ कथम्, नटवत्, यथा नटः पटान्तरेण प्रविदयः
देवो भूत्वा निर्गच्छति पुनर्मानुषः पुनर्विद्षकः, एवं लिङ्गं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेनोद्रान्तः प्रविद्य हस्ती स्त्री पुमान् भवति ॥ ४२॥

भावैरिधवासितं छिङ्गं संसरतीत्युक्तं तत् के भावा इत्याह । भावास्त्रिविधाश्चिन्त्यन्ते सांसिद्धिकाः प्राकृता वैकृताश्च, तत्र सांसिक्किता यथा भगवतः कपिलस्यादिसर्गे उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्ना धर्मो ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमिति । प्राकृताः कथ्यन्ते, ब्रह्मणश्चत्वारः पुत्राः सनकसनन्दनसनातनसनत्कुमारा वभृतुः, तेषा-मुत्पन्नकार्यकारणानां शरीरिणां षोडशवर्षाणामेते भावाश्चत्वारः स-मुत्पन्नाः, तस्मादेते प्राकृताः । तथा वैकृताः, यथा आचार्यमृतिं नि-मित्तं क्रत्वाऽस्मदादीनां ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञानाद्वैराग्यं वैराग्याद्धर्मो ध-र्मादैश्वर्थमिति, आचार्यमूर्तिरपि विकृतिरिति, तस्माद्वैकता एते भावा उच्यन्ते, यैरधिवासितं लिङ्गं संसरति । पते चत्वारो भावाः सात्त्विकाः, तामसा विपरीताः, सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्य-स्तमित्यत्र व्याख्याताः। एवमधौ धर्मो ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यमधर्मोऽह्या-मवैराग्यमनैश्वर्यमिति, अष्टी भावाः ? क वर्तन्ते, इष्टाः करणाश्रयि-णः, बुद्धिः करणं तदाश्रयिणः, पतवुक्तमध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञान-मिति । कार्ये देहस्तदाश्रयाः कललाद्या ये मातृजा इत्युक्ताः, गुक्र-शोणितसंयोगे विवृद्धिहेतुकाः कललाद्या वुद्वुदमांसपेशीप्रभृतयः, तथा कीमारयीवनस्वविरत्वादयो भावा अन्नपानरसनिमित्ता नि-पद्यन्ते, अतः कार्याश्रयिण उच्यन्ते, अन्नादिविषयभोगनिमित्ता जायन्ते ॥ ४३ ॥

निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेनेति यदुक्तमत्रोच्यते । धर्मेण गमनम्ध्वेम, धर्मे निमित्तं क्रत्वोध्वंमुपयाति, उध्वेमि-त्यष्टौ स्थानानि गृहान्ते तद्यथा ब्राह्मं प्राजापत्यं सौम्यमैन्द्रं गान्धर्वे याञ्चं राश्चसं पैशाचमिति, तत् सूक्ष्मं श्वरीरं गच्छति । पशुमृगसरी-

# ( २६ )

स्पद्मावरान्तेष्वधमाँ निमित्तम् । किंच, ज्ञानेन चापवर्गः, अपवर्गश्च पश्चिविद्यातितत्त्वज्ञानम्, तेन निमित्तनापवर्गो मोश्चः, ततः सूक्ष्मं श-रीरं निवर्तते, परमात्मा उच्यते । विपययादिष्यते वन्धः, अज्ञानं नि-मित्तम्, स चैष नैमित्तिकः प्राकृतो वैकारिको दाक्षिणिकश्च यन्ध्र इति वक्ष्यति पुरस्ताद्, बदिदमुक्तं "प्राकृतेन च बन्धेन तथा वैकारि-केण च । दाक्षिणेन तृतीयेन बद्धो नान्येन मुच्यते" ॥ ४४ ॥

तथान्यदपि निमित्तम्।

यथा कस्यचिद्वेराग्यमिस न तत्त्वज्ञानं तस्माद्ञानपूर्वाद्वेराग्यात प्रकृतिलयो मृतोऽष्टासु प्रकृतिषु प्रधानबुद्धाहंकारतन्मावेषु लीग्यते न मोक्षः। ततो भूयोऽयं राजसो रागः, यजामि दक्षिणां ददामि येनामुष्मिल्लोकेऽत्र यह्वयं मानुषं सुखमनुभवाम्येतस्माद्रागात संस्थारो भवति। तथा पेश्वर्याद्विघातः, पतदेश्वर्यमप्रगुणमाणिमादिग्युक्तं तस्मादेश्वर्यनिमित्ताद्विघातो नैमित्तिको भवति ब्रह्मादिषु स्थानेक्ष्वेद्वर्ये न विह्नयते। किंचान्यत्। विपर्ययात् नद्धिपर्यासः, त्रस्याविघातस्य विपर्यासो विघातो भवति, अनैश्वर्यात् सर्वत्र विद्वर्यते॥ ४५॥

पष निमित्तैः सह नैमित्तिकः षोडश्विधो व्याख्यातः, स कि-

यथा एष षोडशिवधो निमित्तनैमित्तिकभेदो व्याख्यात एष प्रत्ययसमं उच्यते, प्रत्ययो बुद्धिरित्युक्ता, अध्यवसायो बुद्धिर्धमं झानमित्यादि, स च प्रत्ययसमंश्चतुर्धो भिद्यते विपर्ययाशिकतुष्टिन सिद्धाख्यभेदात्. तत्र संश्योऽज्ञानं विपर्ययः, यथा कस्यचित् स्थाणुदर्शने स्थाणुरयं पुरुषो वित संश्यः। अशाक्तियंथा तमेव स्थाणु सम्यग् दृष्ट्वा संशयं छेत्तं न शक्तोतीत्यशिक्तः। एवं तृतीयस्तुष्ट्याख्यो यथा तमेव स्थाणुं ज्ञातुं संशियतुं वा नेच्छिति किमनेनास्माकिमित्येषा तुष्टिः। चतुर्थः सिद्धाख्यो यथा आनन्दितिन्द्रयः स्थाणुमाह्दद्वां विछि पश्यति शक्तुनि वा तस्य सिद्धिभंवित स्थाणुर्यामिति। एवमन् स्य चतुर्विधस्य प्रत्ययसर्गस्य गुणवैषम्यविमद्वित् तस्य भदास्तु पञ्चाश्चत्, योऽयं सत्त्वरक्तसमोगुणानां वैषम्यं विमर्दस्तेन तस्य प्रत्यसर्गस्य पञ्चाश्चेद्वा भवन्ति॥ ४६॥

तथा कापि सत्त्वमुत्कटं भवति रजलमसी उदासीने कापि

( 20 )

रजः कापि तम इति भेदाः कथ्यन्ते।

पञ्च विपर्ययभेदाः, तेयधा तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धतामिस्र इति, एषां भेदानां नानात्वं वस्यतेऽनन्तरमेवेति। अदाकेस्त्वष्टाविंद्यतिभेदा भवन्ति करणवैकल्यात् तानपि वस्यामः। तथा
तुष्टिनेवधा, ऊर्ध्वस्रोतिस राजसानि झानानि। तथाष्टविधा सिद्धः,
सात्विकानि झानानि तत्रैवोध्वस्रोतिस ॥ ४७॥

पतत् क्रमणिव वस्यते, तत्र विपर्ययभेदा उच्यन्ते ।

तमसलावद्ष्या भेदः प्रलयोऽहानाद्विभज्यते सोऽष्टासु प्रकृतिषु लीयते प्रधानवुद्धाहंकारपञ्चतन्माताख्यासु, तत्र लीनमात्मानं मन्यते मुक्तोऽहमिति तमाभेद एषः । अष्टविधस्य मोहस्य भेदोऽष्ट्-विध पवेत्यर्थः, यत्राष्ट्रगुणमिणामाद्यैदवर्ये तत्र सङ्कादिन्द्रादयो देवा न मोक्षं प्राप्नुवन्ति पुनश्च तत्क्षये संसरन्त्येषोऽष्टविधो मोह इति । दशविधो महामोहः, शद्धस्पर्शकपरसगन्धा देवानामेते पञ्च विषयाः सुखलक्षणाः, मानुषाणामप्येत एव शद्धादयः पञ्च विषयाः, प्रवमेतेषु दशसु महामोह इति । तामिस्रोऽष्टविधमेश्वयं दृष्टानुश्राव-का विषया दश पतेषामष्टादशानां संपदमनुनन्दन्ति विषदं नानुमो-दन्ते, एषोऽष्टादश्विधो विकल्पलामिस्रः । यथा तामिस्रोऽष्टगुणामै-श्वयं दृष्टानुश्रविधो विकल्पलामिस्रः । यथा तामिस्रोऽष्टगुणामै-श्वयं दृष्टानुश्रविधो विकल्पलामिस्रः । यथा तामिस्रोऽष्टगुणामै-श्वयं दृष्टानुश्रविका दश विषयास्त्रश्वरामस्रोऽप्यष्टादशमेद एव । किंतु विषयसंपत्तौ संभोगकाले य एव स्रियतेष्टगुणौदवर्याद्वा भ्र-स्यते ततस्तस्य महद्दुःखमुत्पद्यते सोऽन्धतामिस्र इति । एवं विषयं-यभेदास्तमः प्रभृतयः पञ्च प्रत्येकः भिद्यमाना द्विषष्टिभेदाः संदृत्यः स्वति ॥ ४८ ॥

अशक्तिभेदाः कथ्यन्ते।

भवन्त्यराक्तेश्च करणवैकल्याद्दष्टाविश्वतिभेदा (१) हत्युद्दिष्टम, तत्रैकादशोन्द्रयवधाः, वाधियमन्ध्रता प्रसुप्तिरुपजिद्धिका प्रशणपाको मूकता कुणित्वं खाञ्जयं गुरावर्तः कुल्यमुनमाद हाते । सह युद्धिवधै-रशक्तिरुद्धिं, ये युद्धिवधास्तेः सहायक्तर्ष्टाविशतिभेदा भवन्ति। सप्तदश वधा वुद्धः सप्तदश वधास्ते तुष्टिभेदासिद्धिभेदवैपरीत्येन, तु-ष्टिभेदा नव सिद्धिभेदा अष्टौ ये तद्धिपरीतैः सह एकादशवधा एव-

<sup>(</sup>१) पूर्वकारिकायामशक्तिरिति षष्टचन्तोऽष्टाविदातिभेदाः इति प्रथमाबहुवचनान्तश्च पाळ एतद्व्याख्याद्यभिप्रेतः, पूर्वश्चापि तथैव व्याख्यातस्यात् ।

( 24 )

मप्राविंशतिविकल्पा अशक्तिरिति ॥ ४९ ॥

विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनामेव भदक्रमो द्रष्टन्यः, तत्र तुष्टिनेवः धा कथ्यते ।

आध्यात्मिक्यश्चतस्त्रस्तुष्टयः अध्यात्मिन भवा आध्यात्मिक्यः. ताश्च प्रकृत्यपादानकालभाग्याख्याः । तत्र प्रकृत्याख्या यथा कश्चित प्रकृति वेत्ति तस्याः स्गुणिनगुणत्वं च, तेन तत्त्वं तत्त्कार्ये विश्वायव केवलं तप्टस्तस्य नास्ति मोक्ष एषा प्रकृत्याख्या । उपादानाख्या यथा कश्चिदविज्ञायैव तत्त्वान्युपादानग्रहणं करोति त्रिदण्डकमण्डलविव-दिषाश्यो मोक्ष इति तस्यापि नास्ति मोक्ष इति, एषा उपादानाख्या। तथा कालाख्या कालेन मोक्षो भविष्यतीति किं तस्वाभ्यासेनेत्येषा फालाख्या तष्टिस्तस्य नास्ति मोक्ष इति । तथा भाग्याख्या भाग्येनैव मोक्षो भविष्यतीति भाग्याख्या। चतुर्धा तुष्टिरिति । बाह्या विषयोप-रमाच पञ्चः वाह्यास्तुष्टयः पञ्च विषयोपरमात्, शब्दस्पर्धकपरसग-न्धेभ्य उपरतो र्जनरक्षणक्षयसङ्गहिसादर्शनात्, वृद्धिनिमित्तं पाश्-पाल्यवाणिज्यप्रतिग्रहसेवाः कार्या एतदर्जनं दुःखम्, अर्जितानां र-क्षणे दुःखम, उपभोगात् क्षीयत इति क्षयदुःखम, तथा विषयोपभो-गसङ्गे कृते नासीन्द्रियाणामुपशम इति सङ्गदोषः, तथा नानुपहत्य भूतान्युपभोग इत्येष हिंसादोष:, एवमजेनादिदोषदर्शनात् पश्चविष-योपरमात पश्च तृष्टयः। एवमाध्यात्मिकबाह्यभेदान्नव तृष्टयः, तासां नामानि शास्त्रान्तरे प्रोक्तानिः "अम्मः सिळळमोघो वृष्टिः सुतमः पारं सुनेत्रं नारीकमनुत्तमाम्मसिक"मिति, आसां तुष्टीनां विपरीता अश्किभेदाद्बुद्धिवधा भवन्ति, तद्यथा अनम्भोऽस्रलिखमनोघइत्या-दिवेपरीत्याद् बुद्धिवधा इति ॥ ५० ॥

सिद्धिरुच्यते।

उद्दो यथा कश्चित्रित्यमूहते किमिह सत्यं कि परं कि नैःश्चेय-सं कि कत्वा कतार्थः स्याम, इति चिन्तयतो ज्ञानमुत्पद्यते प्रधानाद-न्य पव पुरुष इतोऽन्या बुद्धिरन्योऽहंकारोऽन्यानि तन्मात्राणीन्द्रिया-णि पश्च महाभूतानीत्येवं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते येन मोक्षो भवति, एवा उद्दाख्या प्रथमा सिद्धिः। तथा शब्दज्ञानात् प्रधानपुरुषबुद्धाहंकार-तन्मात्रोन्द्रयपञ्चमहाभूतविषयं ज्ञानं भवति ततो मोक्ष इत्येषा श-द्धाख्या सिद्धिः। अध्ययनाद् वेदादिशास्त्राध्ययनात् पञ्चविंशतित- त्त्वज्ञानं प्राप्यत इत्येषा तृतीया सिद्धिः। तुःखविघातत्रयम, आध्या-त्मिकाधिभौतिकाधिदैविकदुःखत्रयविद्याताय गुरुं समुपगम्य तत उ-पदेशानमोक्षं याति, एवा चतुर्थी सिद्धिः। एवैव दुःखत्रयमेदात् त्रिधा कल्पनीया इति पर् सिद्धयः । तथा सुहत्प्राप्तिः, यथा कश्चित् सु-हज्ज्ञानमधिगम्य मोक्षं गच्छाति, एवा सप्तमी सिद्धिः। दानम्, यथा कश्चिद् भगवतां प्रत्याश्रयीयधितिद्गडकुण्डिकादीनां म्रासाच्छाद-नादीनां च दानेनोपकृत्य तेश्यो ज्ञानमवाष्य माक्षं याति, एषाष्ट्रमी सिद्धिः । आसामष्टानां सिद्धीनां शास्त्रान्तरे संद्याः कृताः, "तारं सु-तारं तारतारं प्रमोदं प्रमुदितं प्रमोदमानं रम्यकं सदाप्रमुदित"मिति, आसां विपर्ययाद्वुद्धवेघा ये विपरीतास्ते अशकौ निश्चिष्ठाः, यथा-ऽतारमसुनारमतारतारामित्यादि द्रष्टव्यम् । अशक्तिभेदा अष्टाविश-तिरुक्तास्ते सह बुद्धिवधैरेकादशोन्द्रियवधा इति । तत्र तुष्टिविपर्यया नव, सिद्धीनां विपर्यया अष्टौ, प्वमेते सप्तद्श वुद्धिवधाः, प्तैः स-होन्द्रियवधा अष्टाविशतिरशक्तिभेदाः पश्चात् कथिता इति विपर्यया-शक्तितुष्टिसिद्धीनामेवोद्देशो निर्देशश्च कृत इति। किंचान्यतः, सिद्धेः पूर्वीऽङ्करास्त्रिविधः, सिद्धेः पूर्वो या विपर्ययाशकितुष्टयस्ता पव सिद्धेरङ्करास्तद्भेदादेव बिविधः, यथा हस्ती गृहीताङ्करोन वर्गा भव-ति, पवं विपर्ययाशक्तितुष्टिभिगृहीतो लोकाऽज्ञानमाप्नोति, तस्मादेताः परित्यज्य सिद्धिः सेज्या, सिद्धस्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते तस्मानमोक्ष इति ॥ ५१ ॥

अथ यदुक्तं भावैरिधवासितं लिङ्गम्, तत्र भावा धर्मादयोऽष्टा-युक्ता बुद्धिपरिणामाः, विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धिपरिणताः, स भावा-ख्यः प्रत्ययसर्गो लिङ्गं च तन्मात्रसर्गश्चतुर्दशभूतपर्यन्त उक्तः, तत्नै-केनैव सर्गेण पुरुषार्थसिद्धौ किमुभयविधसर्गेणेत्यत आह ।

भावै: प्रत्ययसंगैर्विना लिङ्गे न तन्मात्रसर्गी न, पूर्वप्रैसंस्का-राइष्टकारितत्वातुत्तरोत्तरदेइलम्भस्य, लिङ्गेन तन्मात्रसर्गेण च वि-ना भावनिर्वृत्तिने स्थूलस्क्षमदेहसाध्यत्वाद्धर्मादेः, अनादित्वाद्ध सर्ग-स्य बीजाङ्करवदन्योन्याश्रयो न दोषाय तत्तज्जातीयापेक्षित्वेऽपि तत्त-द्वयक्तीनां परस्परानपेक्षित्वात्, तस्माद्भावाख्यो लिङ्गाख्यश्च द्विविधः प्रवर्तते सर्ग इति ॥ ५२ ॥

किंचान्यत्।

तत्र दैवमष्टप्रकारम्, ब्राह्मं प्राजापत्यं सौम्यमैन्द्रं गान्धर्वे याक्षं राक्षसं पैशाचमिति । पशुमृगपक्षिसरीसृपश्चावराणि भूतान्येवं पञ्चविधस्तरश्चः । मानुषयोगिरकैव । इति चतुर्देश भूतानि ॥ ५३॥

त्रिव्विप लोकेषु गुणत्रयमस्ति तत्र कस्मिन् किमधिकमि-

त्युच्यते ।

ऊर्ध्वमिति, अष्टसु देवस्थानेषु सत्त्वविशालः सत्त्वविसारः स-त्वोत्कट ऊर्ध्वसत्त्व इति तत्रापि रजस्तमसी सः । तमोविशालो मूलतः पश्वादिषु स्थावरान्तेषु सर्वः सर्गस्तमसाधिक्येन व्याप्तः, तत्रापि सत्त्वरजसी सः । मध्ये मानुषे रज उत्कटम, तत्रापि सत्त्व-तमसी विद्येते तस्माद् दुःखप्राया मनुष्याः, एवं ब्रह्मादिस्तम्यप-यन्तः, ब्रह्मादिस्थावरान्त इत्यर्थः, एवमभौतिकः सर्गो लिङ्कसर्गो भावसर्गो भूतसर्गो दैवमानुषत्रेर्ययोना इति, एष प्रधानकृतः षोडश-विधः सर्गः॥ ५४॥

तत्रेति, तेषु देवमानुषितयंग्योनिषु जराकृतं मरणकृतं चैव दुःखं चेतनश्चेतन्यवान् पुरुषः प्राप्तोतिः न प्रधानं न वृद्धिनीहंकारो न तन्मात्राणीन्द्रियाणि महाभूनानि च। कियन्तं कालं पुरुषो दुःखं प्राप्तोतीति तद्धिविनक्ति लिङ्गस्याविनिवृत्तोरिति, यत् तन्महदादि लिङ्गदारिरेणाविद्दय तत्र व्यक्तीभवित, तद्यावन्न निवर्तते संसारश-रीरिमिति तावत् संक्षेपेण त्रिषु ष्यानेषु पुरुषो जरामरणकृतं दुःखं प्राप्तोति, लिङ्गस्याविनिवृत्तेः, लिङ्गस्य विनिवृत्ति यावत्, लिङ्गनिवृन् तौ मोक्षो मोक्षप्राप्तौ नास्ति दुःखमिति । तत् पुनः कन निवर्तते, यदा पश्चविद्यातितत्त्वन्नानं स्यात् सत्त्वपुरुषान्यथाख्यातिलक्षणम्, इदं प्रधानमियं बुद्धिरयमहंकार इमानि पश्च तन्मात्राण्येकाद्द्योन्द्रियाणि पश्च महाभूतानि येश्योऽन्यः पुरुषो विसह्या इस्येवं ज्ञाना लिङ्गिनिवृन् तिस्ततो मोक्ष इति ॥ ५५ ॥

प्रकृतेः किनिमित्त आरम्भ इत्युच्यते ।

हत्येष परिसमाप्ती निर्देशे च प्रकृती (१) प्रकृतिकर्यो प्रकृतिकियायां य आरम्भो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः, प्रकृतमहात् म हतोऽहंकारस्तस्मात् तन्मात्राण्येकादशोन्द्रियाणि तन्मात्रेश्यः पश्च

<sup>(</sup>१) एतन्मते प्रकृतिकृताविति सप्तम्यन्तः पाठः ।

महाभूतानीत्येष प्रतिपुरुपविमोक्षार्थे पुरुषं पुरुषं प्रति देवमनुष्यिति-र्यग्मावं गतानां विमोक्षार्थमारम्मः, कथम, खार्थ इव परार्थ आर-म्मः, यथा कश्चित् खार्थे त्यत्वा मित्रकार्याणि करोति, एवं प्रधान-म, पुरुषोऽत्र प्रधानस्य न किचित् प्रत्युपकारं करोति, स्वार्थ इव न च स्वार्थः परार्थ एव, अर्थः श्वद्धादिविषयोपलिध्धर्गुणपुरुषान्तरो-पलिध्यः, त्रिषु लोकेषु शब्दादिविषयैः पुरुषा योजयितव्या अन्ते च मोक्षेणेति प्रधानस्य प्रवृत्तिः, तथा चोक्तम, "कुम्मवत् प्रधानं पु-रुषार्थे कृत्वा निवर्तत" इति ॥ ५६ ॥

अत्रोच्यतेऽचेतनं प्रधानं चेतनः पुरुष इति मया त्रिषु लोकेषु शब्दादिं। भर्तिषयैः पुरुषो योज्योऽन्ते मोक्षः कर्तव्य इति कथं चेतन-चत् प्रदृत्तिः सत्यम्, कित्वचेतनानामपि प्रदृत्तिदेशः निदृत्तिश्च य-स्मादित्याद् ।

यथा तृणोदकं गवा भिक्षतं श्लीरभावेन परिणम्य वत्सविद्वाँद्धः करोति पुष्टे च वत्सं निवतंते, पवं पुरुषविमोश्लानिमित्तं प्रधानिमत्य-इत्य प्रवृत्तिरिति ॥ ५७ ॥

किंच।

यथा लोके इष्टौत्सुक्ये सितत्स्य तिवृत्त्यर्थे क्रियासु प्रवर्तते ग-मनागमनिकयासु कृतकार्यो निवर्तते तथा पुरुषस्य विमोचार्थे शब्दा-दिविषयापभोगोपल्डियलक्षणं गुणपुरुषान्तरापल्डियलक्षणं च द्वि-विधमपि पुरुषार्थे कृत्वा प्रधानं निवर्तते ॥ ५८ ॥

किंचान्यत्।

यथा नर्तकी श्रङ्कारादिरसैरितिहासादिभावैश्च निवद्धगीत-वादित्रनृत्यानि रङ्गस्य दर्शयित्वा कृतकार्या नृत्यानिवर्तते तथा प्रक्र-निरिप पुरुषस्यात्मानं प्रकाश्य बुद्ध्यहंकारतन्मानेन्द्रियमहाभूतभे-दंग निवर्तते ॥ ५९ ॥

कथं को वास्या निवर्तको हेतुस्तदाह।

नानाविधैहपायैः प्रकृतिः पुरुषस्योपकारिणयगुपकारिणः पुं-सः, कथम, देवमानुषतिर्यग्मावेम सुखदुःखमोहात्मकभावेन श्रद्धा-दिविषयभावेन, पर्व नानाविधैहपायैरात्मानं प्रकाइयाहमन्या त्वमन्य इति निवर्तते, अतो नित्यस्य तस्यार्थमपार्थकं चरति कुरुते, यथा कश्चित् परोपकारी सर्वस्योपकुरुते नात्मनः प्रत्युपकारमीहते, एवं

## ( 32 )

प्रकृतिः पुरुषार्थे चरति करोत्यपार्थकं पश्चादुक्तमातमानं प्रकादय निवर्तते ॥ ६० ॥

निवृत्ता च किं करोतीत्याह।

लोकं प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीत्येवं मे मतिभैवति, येन परार्थ एवं स्रोतिरुत्पन्ना, कस्मात्, अहमनेन पुरुषेगा दृष्टास्मीत्य-स्य पुंसः पुनर्दर्शनं नोपैति, पुरुषस्याद्शनमुपयानीत्यर्थः, तत्र सुकु-मारतरं वर्णयति, केचिदीश्वरं कारणं ब्रुवते, "अज्ञो जन्तुरनीशोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गे नरकमेव वा"॥ अपरे स्वभावकारणका बुवते, "केन शुक्कीकृता हंसा मयूराः केन चित्रिताः । स्वभावेनेवे"ति । अत्र संख्याचार्या आहुः, निर्गुणत्वादीः इवरस्य कथं सगुणतः प्रजा जायेरन्, कथं वा पुरुषान्निर्गुणादेव, त-स्मात प्रकृतेर्युज्यते, यथा शुक्रं भ्यस्तन्तु भ्यः शुक्र एव पटो भवति-क्कुर्णक्यः कृष्ण प्वेति, एवं त्रिगुणात प्रधानात त्रयो लोकास्त्रिगुणाः समुत्पन्ना इति गम्यते, निर्गुण ईश्वरः, सगुणानां लोकानां तस्मादु-त्पत्तिरयुक्तेति, अनेन पुरुषो व्याख्यातः, तथा केषांचित् कालः का-रणिमीत, उक्तं च "कालः पचित भूतानि कालः संहरते जगत्। कालः सुप्तेषु जागर्ति काला हि दुर्रातकमः" ॥ व्यक्ताव्यक्तपुरुषास्त्र-यः पदार्थाः, तेन कालो ऽन्तर्भूतो ऽस्ति, स हि व्यक्तः, सर्वकर्तृत्वात् कालखापि प्रधानमेव कारणम्, स्वभावोऽप्यत्रैव लीनः, तस्मात् काला न कारगां नापि स्वभाव इति, तस्मात् प्रकृतिरेव कारणं न प्रकृतेः कारणान्तरमस्तीति न पुनर्दर्शनमुपयाति पुरुषस्य, अतः प्रकृतेः सुकुमारतरं सुभोग्यतरं न किंचिदीश्वरादि कारणमसीति मे मति-भवति तथा च श्लोकं रूढम् ॥ ६१॥

पुरुषो मुक्तः पुरुषः संसारी, इति चोदिते आह ।

तस्मात् कारणात् पुरुषो न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरित, यस्मात् कारणात् प्रकृतिरेव नानाश्रया दैवमानुषितर्यग्योन्याश्रयाबुद्ध्यहंकारतन्मात्रेन्द्रियभूतस्बरूपेण बध्यते मुच्यते संसरित
चेति, अथ मुक्त पव स्वभावात् स सर्वगतश्च कथं संसरित, अप्राप्तप्रापणार्थं संसरणिमिति, तेन पुरुषो बध्यते पुरुषो मुच्यते पुरुषः संसरतीति व्यपदिश्यते येन संसारित्वं विद्यते, सत्त्वपुरुषान्तरश्चानात्
तत्त्वं पुरुषस्याभिव्यज्यते, तद्भिव्यक्तौ केवलः शुद्धो मुक्तः स्वरूप-

# ( \$\$ )

प्रतिष्ठः पुरुष इति, अत्र यदि पुरुषस्य बन्धो नास्ति, ततो माक्षोऽिष नास्ति अत्रोच्यते प्रकृतिरेवात्स्रानं बभ्नाति मोचयित च, यत्र स्क्षमश्रीरं तन्मात्रकं त्रिविधकरणोपेतं तत् त्रिविधेन बन्धेन वध्यते, उक्तं च, "प्राकृतेन च बन्धेन तथा वैकारिकेण च। दाक्षिणेन तृतीयेन बद्धो नान्थेन मुच्यते" तत् सूक्ष्मं शरीरं धर्माधर्मसंयुक्तम् ॥ ६२ ॥

श्रकृतिश्च बध्यते प्रकृतिश्च मुच्यते संसरतीति कथम, ततुच्यते। कपै: सप्तामिरेव, पतानि सप्त प्रोच्यन्ते, धर्मी वैराग्यमैश्वर्य-मधर्मो श्चानमवैराग्यमनेश्वर्यम्, पतानि प्रकृतेः सप्त कपाणि तैरात्मानं स्वं बध्नाति प्रकृतिः, आत्मना स्वेतैव, सेव प्रकृतिः पुरुषस्यार्थः पुरुष्यार्थः कर्तव्य इति विमोचय्त्यात्मानमेकक्ष्णेण ज्ञानेन ॥ ६३ ॥

क्यं तज्ञानमुत्पद्यते।

पवमुक्तेन क्रमेण पञ्चविद्यातितस्वालोचनाश्यासादियं प्रकृति-रयं पुरुष पतानि पञ्चतन्मानोन्द्रियमहाभूनानीति पुरुषस्य ज्ञानमुत्य-द्यते, नास्मि नाहमेव भवामि, न मे मम शरीरं तत्, यतोऽहमन्यः शरीरमन्यत्, नाहमिति, अपरिशेषम्, अविपर्ययाद्विशुद्धम्, विपर्ययः संश्योऽविपर्ययादसंशयाद्विशुद्धं केवलंतदेव नान्यद्दस्तीति मोक्षका-दणमुत्यचतेऽभिव्यज्यते ज्ञानं पञ्चविद्यातितस्वज्ञानं पुरुषस्येति ॥६४॥ ज्ञाने पुरुषः किं करोति ।

तेन विद्युद्धेन केवलज्ञानेन पुरुषः प्रकृति पश्यति प्रेक्षकवत् प्रेक्षकेण तुल्यमवस्थितः स्वस्थः, यथा रङ्गप्रेक्षकोऽवस्थितोः नर्तर्की पश्यतिः स्वस्थः स्वस्मितिष्ठिति स्वस्थः खस्यानस्थितः। कथ्ममृतां प्रक्र-तिम, निवृत्तप्रसवां निवृत्तवुद्ध्यहंकारकार्याम्, अर्थवद्यात् सप्तक्षप-विनिवृत्ताम, निवर्तितपुरुषे।भयप्रयोजनवद्याद्यैः सप्तभी कपैर्धमीदिभि-रात्मानं ब्रध्नाति तेश्यः सप्तश्यो कपेश्यो विनिवृत्तां प्रकृति पश्यति॥६५॥

किंच।

रङ्गस्य इति यथा रङ्गस्य इत्येवमुपेश्वक एकः केवलः शुद्धः पुरुषस्तेनाहं इप्टेति कृत्वोपरता निवृत्ताः एका एकेव प्रकृतिस्त्रैलोक्यः स्थापि प्रधानकारणभूता न द्वितीया प्रकृतिरस्ति मूर्तिवधे जातिभेदा-त, एवं प्रकृतिपुरुषयोर्निवृत्तावि व्यापकत्वात् संयोगोऽस्ति न तु संयोगात कृतः सर्गो भवति, सति संयोगेऽपि तयोः, प्रकृतिपुरुषयोः सर्वगतत्वात् सत्यिप संयोगे, प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य सृष्टेः, चरिता-

<sup>(</sup>१) एतन्मते-मित्युपरमत्येका इति पाठः।

| पातं अलद्शनमाश्रीरामानंन्दयतिकृतमणिप्रभाऽऽख्यवृत्ति स०    | 8          | 0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|---|
| व्याकरणिमताक्षरा। श्रीमदर्श्रभट्टप्रणीता खण्डानि ६        | E          | 0 |
| रसमञ्जरी । व्यङ्गयार्थकीमुद्या प्रकाशेन च सहिता ख० ३      | 3          | 0 |
| भेद्धिकारः ज्याख्यासहितः श्रीमद्प्पयदीक्षितकृत उपक्रमप-   |            | 1 |
| राक्रमसिंहतः खगडे २                                       | 2          | 0 |
| बोधसारो नरहरिकतः तिच्छप्यदिवाकरकृतटीकया स० ख०९            | 9          | 0 |
| ब्रह्मसूत्रदीपिका श्रीमच्छङ्करानन्दभगवद्विरचिता।          | 8          | 0 |
| दैवक्कामधेतुः अर्थात् प्राचीनज्योतिषप्रन्थः खण्डे २       | 2          | 0 |
| श्रीमद्युभाष्यम् । श्रीश्रीवल्लभाचार्यविरचितम् ।          |            |   |
| गोस्वामिश्रीपुरुषोत्तमजी महाराजीवरचितभाष्यप्रकाद्याख्य-   |            |   |
| व्यास्या समेतम खण्डानि ५                                  | 4          | 0 |
| तस्वशेखरः । श्रीभगवल्लोकाचार्यप्रणीतः । तथा-तस्वत्रयचुलुः | <b>6</b> - |   |
| संब्रहः । कुमारवेदान्ताचार्यश्रीमद्भरदगुरुविरचितः ।       | 8          | 0 |

व्रजभूषण दास और कव्यनी चांदनीचौक के उत्तर नई सड़क बनारस



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Myseletters 2.5 INE Telepe There P

> ARCHIVES DATA BASE 2011 - 12

VERIFIED BY 1988



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

C-O. Gurukul Kan

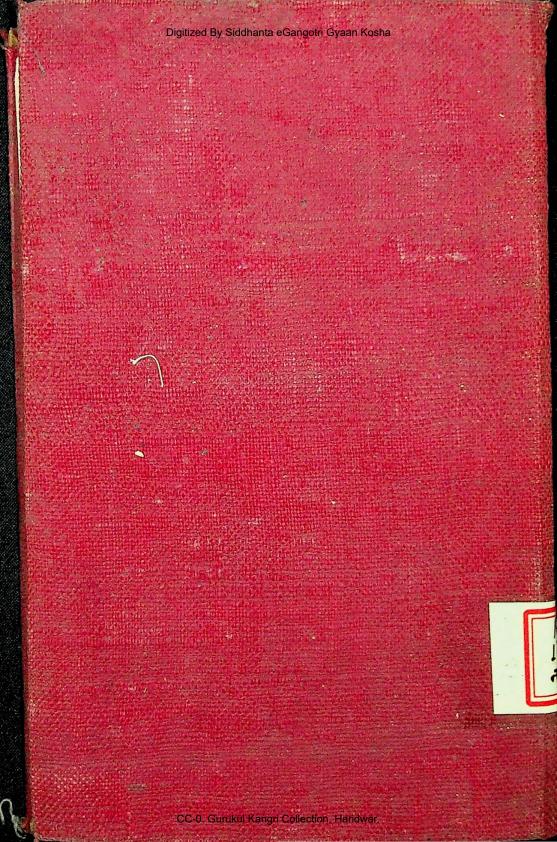